

106/

3602



<sub>प्रकाशक</sub>-गीताप्रेस, गोरखपुर मुद्रक तथा प्रकाशक-घनश्यामदास जीताप्रेस, गोरखपुर

> सं॰ १६८६ प्रथम संस्करण ४२४० मूल्य ॥) आठ आना

> > मिलनेका पता-

गीताप्रेस, गोरखपुर

बहा सूचीपत्र भँगाइंग ।

१-प्रीगानंद सानुराय रे-बाल्यग्रह र्-गुरु बनादन म्बामी १-श्रीदचकृत और भद्रः १-प्रनाष्ट्रां वायं तत्त्रा ६-नाथका गृहस्याप्रम व-प्कनान्डा गुरुम्ह ध-प्रनाव नहाराज्यां हुः ववन (२) शान्त्रका धादाव और महार ( माहापाँका सन्दार (र) प्राणकान (ह) विक् देवार (१०) चीराहा भीर टमहों छी (१२) बालक ग्रीर कोई। न रे-नाय और श्रीखिरहरू १०-कासी सादिनी यात्रा ै।

1 14

नाथनः १२-च्युन्छोही सागवतः १३-क्षेत्रम्यीन्त्यवरः (१) -(३) तत्त्वाहितः होस्ताः ( वर-मूबन (६) वन्तुनं (७

### श्रीहरि.

# विषय-सूची

| विषय                                                       |                    | पृ        | ष्ठ-सख्या      |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|--|
| १-प्रपितासह मानुदास                                        | •••                | •••       | 9              |  |
| २-बास्यकाक                                                 | ••                 | •••       | २१             |  |
| <b>२</b> —गुरु जनार्दन स्वामी                              | •••                | ***       | ३०             |  |
| ४-श्रीदत्तकृपा श्रीर अनुष्ठान                              | •••                | •••       | ४६             |  |
| <b>४-एकनाथकी तीर्थयात्रा</b>                               | •••                | •••       | <del>१</del> ६ |  |
| ६-नाथका गृहस्थाश्रम                                        | ***                | ••        | ६७             |  |
| ७-एकनाथकी गुरुभक्ति                                        | •••                | •••       | દક             |  |
| द-एकनाथ महाराजकी कुछ कथाएँ (१) शरीरपर <b>थूकनेवा</b> ला    |                    |           |                |  |
| यवन (२) शान्ति-भंग करनेवालेको २००) पुरस्कार (३)            |                    |           |                |  |
| श्राद्धान्न और महार (४) दगडवत्-स्वामी (४) श्रुघित          |                    |           |                |  |
| व्राह्मणोंका सत्कार (६) वडारियोंका सम्मान (७) गधेको        |                    |           |                |  |
| प्रायादान (८) विष्णुसहस्रनामका पाठ (६) वेरयाका             |                    |           |                |  |
| उद्धार (१०) चोरोंका <b>स</b>                               | तत्कार (११) रनिर   | ग्रा महार |                |  |
| भौर उसकी स्त्री (१२) ब्राह्मण भौर पारस (१३) अन्त्यज        |                    |           |                |  |
| वालक श्रीर कोढ़ी बाह्मण (                                  | १४) महार और ब्रह्म | राच्स *** | १०६            |  |
| ६-नाथ श्रीर श्रीखिरदया                                     | •••                | ***       | १३६            |  |
| १०-काशी आदिकी यात्रा और                                    | प्रन्थ             | •••       | 380            |  |
| ११-भ्रन्तिम                                                | •••                | ***       | 3 & ==         |  |
| नाथवाणीका प्रसाद                                           |                    |           |                |  |
| १२–चतुःरहोकी मागवत                                         | •••                | •••       | 308            |  |
| १२~रुक्मिग्गी-स्वयंवर (१) श्रीकृष्णस्वरूप (२) कृष्ण-निन्दा |                    |           |                |  |
| (३) रमग्रीक द्वारका (४) रुक्मिग्गी-रूप-वर्णन (४)           |                    |           |                |  |
| वर-पूजन (६) वन्दन (७                                       | ) देवी-देव एक      | •••       | १८६            |  |
| क                                                          |                    |           |                |  |

हिन्देश हो । जातिस्य

१४-चिरक्षीव-पद (१) विरक्त (२) श्रखगढ एकान्त १४-भावार्थ-रामायण-(१) श्रजन्मा रामका जन्म (२) राम-का रणयज्ञ (३) सीता-शुद्धि (४) रामका सगुण रूप... १६-एकनाथी भागवत--(१) बोध-वचन (२) उजेळा (३) माया (४) भवनानन्द (४) भक्ति और प्राप्ति (६) भगवान्के चरखोंमें (७) सद्गुरु (८) साधक (१) भागवत-धर्म (१०) ज्ञान और विज्ञान (११) अहंकार (१२) जीवधर्म (१३) चेसन श्रीर श्रचेसन-प्रतिमा (१४) लोकसंग्रह (१४) सुसकी वार्ता (१६) धन-लोम और स्त्री-काम (१७) कामादिकोंकी होली (१८) सत्य (१६) नाम-कीर्तन (२०) प्रिय भक्त (२१) गोपियोंका श्रानन्दानुभव (२२) योगसग्रहस्थिति (२३) त्यागका त्यागत्व (२४) शरणागति (२४) सरल उपाय (२६) भक्त और भगवान् (२७) जन और जनार्दन (२८) प्रसन्नता (२६) भगवत्-कृपा (३०) सन (३१) भगवद्मजन (३२) निरपेश्चता (३३) एकान्त-भक्ति (३४) त्रिगुण-संक्रम (३४) कर्म-ब्रह्म (३६) अनन्य प्रीतिका प्रभाव (३७) दुःसंगका परिग्राम (३८) दुर्जनके ठत्रण (३१) भयंकर दुःसंग (४०)संसार सुखरूप (४१) सत्संग (४२) श्रेष्ठ धर्म

35

श्री ॥ थी पर्देश

ब्याहू ......

पुस्तकाक

पुत्तक नीने निर्ता निहि क

प्राप्तवतां सी मुख्य

फोन ६६८५५

# श्री सन्मति पुस्तकालय श्री त्रर्जुनलाल सेठी नगर, जयपुर

ध्याक्त

MF(1)F हरह स्वसण भ

1112 (1)

\* \* 5. (1)

:)===(:)

न्।।।मृहा (11) سينيت يهنو فبالحق

T(11) #1# 5-13-17 (83) क्री ज्यार

(1) मार्की तंत्रेश (१३) · 本本 (注)

कृतिहान (१८)

10) मेंसर जुबल्प

,,, 21k

## DATE LABLE

| वर्गाङ्कः "'' ''''                                         |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| <b>पुस्तकाक</b>                                            | पजीकरगा संख्या        |  |  |  |
| पुस्तक नीचे लिखी तिथि तक पुस्तकालय मे जमा हो जानी चाहिये:- |                       |  |  |  |
| प्राप्तकर्त्ता की संस्था                                   | पुस्तक लौटाने की तिथि |  |  |  |
|                                                            |                       |  |  |  |
|                                                            |                       |  |  |  |
|                                                            |                       |  |  |  |
|                                                            |                       |  |  |  |
|                                                            |                       |  |  |  |
|                                                            |                       |  |  |  |
|                                                            |                       |  |  |  |
|                                                            |                       |  |  |  |
|                                                            |                       |  |  |  |
|                                                            | 1                     |  |  |  |
|                                                            |                       |  |  |  |

\*\*\*\*\*

१४—चिरक्षीव-पद (१) विरक्त (२) श्रखगढ एकान्त 985 ११-भावार्थ-रामायण--(१) श्रजन्मा रामका जन्म (२) राम-का रखयज्ञ (३) सीता-शुद्धि (४) रामका सगुण रूप " १६-एकनाथी भागवत-(१) योध-वचन (२) उजेळा (३) माया (४) भननानन्द (४) भक्ति और प्राप्ति (६) भगवान्के चरणोंमं (७) सद्गुरु (८) साधक (१) भागवत-धर्म (१०) ज्ञान और विज्ञान (११) अहंकार (१२) जीवधर्म (१३) चेतन श्रौर श्रचेतन-प्रतिमा (१४) कोकसंब्रह (११) सुसकी वार्ता (१६) धन-कोभ और स्त्री-काम (१७) कामादिकोंकी होळी (१८) सत्य (१६) नाम-कीर्तन (२०) प्रिय भक्त (२१) गोपियोंका श्रानन्दानुभव (२२) योगसग्रहस्थिति (२३) त्यागका त्यागत्व (२४) शरगागति (२४) सरल उपाय (२६) भक्त और भगवान् (२७) जन और जनार्दन (२ म) प्रसन्नता (२१) भगवत्-कृपा (३०) मन (३१) भगवद्गजन (३२) निरपेत्तता (३३) पुकान्त-भक्ति (३४) त्रिगुय्-संक्रम (३४) कर्म-ब्रह्म (३६) अनन्य प्रीतिका प्रभाव (३७) दु संगका परिणाम (३८) दुर्जनके छत्त्रण (३६) भयंकर दु.संग (४०)संसार सुखरूप (४१) सत्संग (४२) श्रेष्ठ धर्म २०४

चरित्र एकनाथ महाराजका महाराष्ट्रको सुमसिद्ध धार्माः लक्ष्मण रामचन्त्र पागारकरका है,

ऐसे मराठी सवतरण मेंने छोड़ ।

केवल मेरी है। अनुवादमें

स्यान अमीतक है, 'केंग्ड्रेन वंशघरोंको मिली हुरं जागीर भी

महाराजकी स्मृति और उनका र

पर पक्तायको दिव्य स्मृति :

गयी जन एकनाय उत्पन्न हुए।

की स्मृतिगमा चहती है। अन्त्र पष्टो मनायी जाती है और 🐍

यात्री एकत होने और १म 🛶 अनुमव करने हैं। प्रानिष्ठान स

यह चरित्र एरनाध + ...

बत्यन्त लोकप्रिय है। द्वार

हैं तुकारामके नामने संन्यः हैं

गगा बहतीं हैं, वैसे हैं साम्बद

वैसे ही इनके नाममें स्वर्ध लका चरित्र ऐसा ही है हा ।

पक प्रधान केन्द्रस्थान या, एर*ः* 

मी होते हैं।

मुमिका

P(F) ← F(I) ← F(I) ←

} ri= (1)

(١) يشوبر

FEE (1)

॥ मांग

(۱۶) ہیپیشیہ

---

= (58) ETH

इन्नियं

(۲۶) پیسیا

क्षेत्र म्याब्

(24) HUER

र्रेज्या (३३)

Fr 50 (36)

इन्ट्रिस (३६)

10) हंसार सुरहर

यह चरित्र एकनाथ महाराजका है। इनका नाम महाराष्ट्रमें अत्यन्त लोकप्रिय है। श्रीक्षानेश्वरका नाम ग्रम्भीर बना देता है, तुकारामके नाममें लीनता है, रामदासके नामकी धाक है, वैसे ही इनके नाममें सबको प्रसन्न कर देनेकी शक्ति है। कारण. इनका चरित्र ऐसा ही है जो पाठक आगे पहेंगे। काशीमें जैसे गंगा वहती हैं, वैसे ही महाराष्ट्रमें, विशेषकर पैठणमें एकनाथ-की स्मृतिगंगा बहती हैं। आज भी महाराष्ट्रमें सर्वत्र एकनाथ-पछी मनायी जाती है और पैठणमें तो इस दिन सब दिशाओंसे यात्री एकत्र होते और इस स्मृतिगंगामें स्नानकर कृतार्थता अनुभव करते हैं। प्रतिष्ठान या पैठण किसी समय विद्याका पक प्रधान केन्द्रस्थान था, पर आज पेठणमें और तो कुछ नही, पर एकनाथकी दिव्य स्मृति है। पैठणकी विद्या सफल हो गयी जव एकनाथ उत्पन्न हुए। पैठणमें एकनाथ महाराजका स्थान अभीतक है, 'योगहेमं वहाम्यहम्' के न्यायसे उनके वंशघरोंको मिली हुई जागीर भी है, वंशघर भी हैं, एकनाथ महाराजकी स्मृति और उनका कार्य भी है। स्मृतिके उत्सव भी होते हैं।

चित्र एकताथ महाराजका है। अवलोकन और लेखनः महाराष्ट्रके सुप्रसिद्ध हरिभक्तिपरायण विद्वान् लेखक पं॰ लक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकरका है, इस हिन्दी-अनुवादकी भाषा केवल मेरी है। अनुवादमें प्रसंगके अनुसार मूलके कुछ ऐसे मराठी अवतरण मैंने छोड़ दिये हैं जिनके छोड़ देनेसे.

...) }

मेरे विचारमें प्रसंग, रस या हेतुकी कोई हानि नहीं होती। उदाहरणार्थ, 'रुक्मिणी-स्वयंवर' का मूलमें जो विस्तारपूर्वक वर्णन है और जिसका हेतु इसका पारमार्थिक पहलू दिखलाना है, उसे मैंने बहुत संक्षेपमें दिया है। 'भावार्थ-रामायण' के प्रसंगमें भी ऐसा ही किया है। 'एकनाथी मागवत' से बोध-वचनोंका जो संग्रह दिया है, वह मानो इसके बदलेंमें, मूल अन्थमें दिये हुए वचनोंसे बहुत अधिक है। इन दो-एक बातोंको छोड़कर यह अनुवाद सर्वथा श्रीपांगारकरजीकी पुस्तकका ही अनुवाद है।

इस अनुवादकी प्रेरणा अपने सम्मान्य और परम प्रेमास्पद मित्र श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारने की। उनका यदि इस ओर ध्यान न होता तो शायद मैं पक्ताथ महाराज-के इस गुणानुवादसे प्राप्त होनेवाले अप्रत्यक्ष सत्संगसुखसे वश्चित ही रहता। मुक्ते यह अनुवाद करते हुए जो आनन्द मिला वह अमूल्य है। उसका मूल्य यदि कुछ हो सकता है तो वह यही है कि इससे पाठकोंका सात्विक मनोरञ्जन हो और हम सबके लिये पकनाथ महाराजका दृष्टान्त सत्पथका प्रदर्शक हो।

काशी ज्येष्ठ हु॰ १२ सं॰ १६८६ है लक्ष्मण नारायण गर्दे बुधवार



श्रीहरि-

# प्रन्थकारकी ।

श्रीपकनाथ महाराजका यह संक्षिप्त सामने मैं आज साद्र उपस्थित फ. विस्तृत चरित्र छिसनेका विचार 🖫 है। सत्कवि श्रीमोरोपन्तके 'चरित्र अ ६०० पृष्टोंका अन्थ में दो वर्ष पहले 🧥 हूँ। ऐसा ही एकनाथ महाराजका पृ मैंने अपने सिर उठा लिया है और उसके दोत्तीन अध्याय मैं लिख भी चुका हूँ। श्रीएकनाथ, श्रीतुकाराम और े, साद्यन्त चरित्र विस्तृत परिमाणपर पहलेसे था और अव भी हैं; तथापि लिसे जानेवाले चरित्रोंके पहले भ. अमीर-गरीव सबके संग्रह करने के तया सुबोध भाषामें हिन्ने हुए सं अनेक मिनोंने मुक्कते वहुत कहा और मानकर में इस कार्यमें प्रवृत्त हुआ हूं।

यह एकताथ महाराजका चरित्र है और इसके वाद् ग्रातेख्वर भवार

#### धीहरिः

1

\*14.4

## अन्थकारकी प्रस्तावना

श्रीपकनाथ महाराजका यह संक्षिप्त चरित्र मराठी-पाटकोंके सामने में बाज सादर उपस्थित करता हूँ। नाथ महाराजका विस्तृत चरित्र लिखनेका विचार मैंने अभी स्थगित रखा है। सत्कवि श्रीमोरोपन्तके 'चरित्र और काव्य-विवेचन' का ६०० पृष्ठोंका प्रन्थ में दो वर्ष पहले रसिकोंके सामने रख चुका हैं। ऐसा ही एकनाथ महाराजका वृहत् चरित्र लिखनेका काम मैंने अपने सिर उठा लिया है और उसके कान्य-विवेचन-सम्बन्धी दो-तीन अध्याय में लिख भी चुका हूँ। श्रीज्ञानेश्वर, श्रीनामदेव, श्रीएकनाथ, श्रीतुकाराम और श्रीरामदास इस पञ्चायतनके साद्यन्त चरित्र विस्तृत परिमाणपर लिखनेका मेरा संकल्प पहलेसे था और अब भी हैं; तथापि इस विस्तृत परिमाणपर लिखे जानेवाले चरित्रोंके पहले आवाल-वृद्ध, छोटे-बडे और अमीर-गरीव सबके संग्रह करने योग्य बोधप्रद, आनन्ददायक तथा सुबोध भाषामें लिखे हुए संक्षिप्त चरित्र लिखनेके लिये अनेक मित्रोंने मुफसे वहुत कहा और इसीको श्रीहरिकी आका मानकर में इस कार्यमें प्रवृत्त हुआ हूं।

यह एकनाथ महाराजका चरित्र पहले प्रकाशित हो रहा है और इसके बाद ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज, में

रि

Π, ≃.

तं-से

**কা** 

ही रें यू री स के के भी कर भी रहे कर

ना ।

कि

कुछ

÷ 4

तुकाराम महाराज, रामदास खामी आदि विख्यात साधु-महात्माओंके चरित्र क्रमसे लिखकर प्रकाशित करनेका विचार है, जिसे सत्यसंकल्पने दाता भगवान् पूर्ण करें। प्रस्तुत चरित्र पाँच सप्ताहमें लिखकर तैयार हुआ, इसीसे यह आशा हुई है। सन्त श्रीहरिके उपासक और जीवोंके परम मित्र होते हैं। उनकी चाक् सुधा सरितामें अखर्ड निमज्जन करते और उनके गुण गाते और सुनते हुए आनन्दसे अपने मूल पदको प्राप्त करें, ऐसी प्रीति श्रीहरिने ही उत्पन्न की है और इसका पोषण करनेवाले भी वही हैं। सन्त जीवोंके माता-पिता हैं। ज्ञानेश्वरी, नाथ-भागवत, अमृतानुभव, दासबोध, नामदेव, तुकारामादिके अमङ्ग और सहस्रों भजनादि प्रन्थोंके रूपमें सन्त ही अवतीर्ण हुए हैं। सन्तके सदुसे मनका मैल घुल जाता है, मन स्थिर होकर हरि-चरणोंमें लीन होता है, विषय बाधक क्या होंगे, उनका सारण भी नहीं होता, संसार सारभूत और आनन्द-दायक प्रतीत होता है । 'मैं' पन मरता और सर्वात्मभाव जाग उठता है और सब हरिमय मालम होता है-अखिल विश्व चिदानन्दसे भर जाता है। सन्त भव-बन्धनसे छुड़ाते और स्वस्वरूपके सुखमय सिंहासनपर वैठाते हैं। सन्तोंकी बानी जब सदा जिह्वापर नाचने लगती है तब भीतर-बाहर सर्वत्र प्रकाश फैलता है, विचार जागता और अज्ञान अस्त होता है। सत्संग मोक्षका द्वार है। सन्तों और सन्तोंके ग्रन्थोंमें कोई भेद नहीं है। सन्तोंके अपार उपकारोंसे अंशतः उन्रूण होनेका उत्तम उपाय यही है कि हम उनके उपदेश और चरित्रका

प्रचार करें। सन्मार्वे .. हम शैं और दूमरोई दूसरोंश बनावें और . लेकनाउद्द सब <sub>विकास</sub> को प्राप्त कराई। सन्दूर्म गूँज उठे यहाँ चित्तरी 🚉

तन्त इतिरोंने 🦟 विरोप ध्यान स्वतः 🔭 आयो हुर्र विचार-तः का यथायं सद्भा ध्यान्ने सन्त मागवत मन सम्प्रदायमें जदनह हों सम्बद्धाका शुद्ध नद्वा ध्यानमें नहीं या सहती विषयमें अनाहर और कल्पनाएँ सूब फंडो हैं सन्तोंके यन्यों और करनेकी समारान्सं कुँछः समक्ते और समकाने क स्तत्त्र विचारमानोंसे उन करके अनेक उहारोंको ५४ यह काम साम्मराधिकाँसे

वालें सूर्वकर पूर्व भर.

٦

### [ 3 ]

प्रचार करें। सत्संगमें, सन्तोंके ग्रन्थोंमें और सन्तोंके चरित्रोंमें हम रंगें और दूसरोंको रंगावें, भक्तिका आनन्द खयं चखें और दूसरोंको चखावें और परस्परके सहायक होकर, वक्ता-श्रोता, लेखक-पाठक सब मिलकर हरि-प्रेमानन्द प्राप्त करें और दूसरों-को प्राप्त करावें। सम्पूर्ण विश्व हरिभक्तोंकी प्रेमभरी कथाओंसे गुँज उठे यही चित्तकी लालसा रहती है।

सन्त कवियोंके चरित्र लिखनेवाले लेखकको तीन बातोंका विशेष ध्यान रखना होगा—(१) सबसे पहले परम्परासे चली आयी हुई विचार-पद्धतिको पूर्णरूपसे अपनाकर धर्म-विचारों-का यथार्थ खरूप ध्यानमें छे आना होगा। अधिकांश महाराष्ट्रीय सन्त भागवत-धर्मके माननेवाले 'वारकरी' थे। इस वारकरी-सम्प्रदायमें जबतक कोई मिल नहीं जाता तबतक इस सम्प्रदायका शुद्ध खरूप और परम्परागत अर्थसंगति उसके ध्यानमें नहीं आ सकती। आजकल शिक्षितोंमें पूर्वपरम्पराके विषयमें अनाद्र और परम्परासे बिछुडी हुई विचित्र धर्म-कल्पनाएँ खूब फैली हैं। इससे अपना-अपना तर्क चलाकर सन्तोंके प्रन्थों और उनकी कविताओंका चाहे जैसा अर्थ-करनेकी बीमारी-सी फैल गयी है। सन्तोंके ग्रन्थ नवीन विचारसे समभने और समभानेका ये लोग प्रयत्न कर रहे हैं। पर इन स्वतन्त्र विचारवालोंसे उन ग्रन्थोंमें दिखायी देनेवाले विरोध दूर करके अनेक उद्गारोंकी एक वाक्यता करना नहीं बन पड़ता। यह काम साम्प्रदायिकोंसे ही बनता है। मैं यह नहीं कहता कि आँखें मूँदकर पूर्वपरम्पराको मान लो और अपनी बुद्धिसे कुछ

أأجنع

भी विचार मत करो। तथापि पूर्वपरम्पराको अच्छी तरह समभे बिना केवल अपना तर्क चलाना ठीक नही। 'वारकरी-सम्प्रदायमें रखा ही क्या है ? ये लोग करताल वजाना, हरिनाम लेना और नाचना-गाना जानते हैं। इसके सिवाय तत्त्वकी इन्हें क्या खबर है ?' यह कहकर इन भगवद्भक्तोंका अनादर करके अपने ही तर्कपर आरूढ होनेवाले अहंमन्य विद्वान् आज-क्ल अनेक हैं; तथापि अपने अनुभवसे मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि क्रानेश्वरी, अमृतानुभव, नाथभागवत, दासबोध, तुकारामादिके सहस्रों अभङ्गोंका पूर्वापर सम्बन्ध लगाकर उत्तम समाधान करनेवाले मर्मन साम्प्रदायिकोंमें ही मिलते हैं। तात्पर्य. सन्तोंके ग्रन्थ सम्प्रदायपरम्परासे अच्छी तरह समभी विना उन ग्रन्थोंके विचारोंकी ठीक पहचान नहीं हो सकती और विचारोंकी पहचान होनेपर भी उन विचारोंके अनुसार अनुष्ठान (आचरण) किये विना उनका सद्या मर्म कदापि ध्यानमें नहीं आ सकता। (२) भावके वलसे सन्तींके रहस्य समभमें आ सकते हैं और व्रन्थार्थ मालूम हो सकता है। परन्तु चरित्रकारमें वागर्थसौन्टर्य अर्थात शब्दसौन्दर्य और अर्थ-सौन्दर्य जानने योग्य रसिकता भी होनी चाहिये। कहाँ कीन-सी करुपना सुन्दर है, कहाँ कौन-सा पदविन्यास समुचित है, कहाँ कौन-सा रस या अलङ्कार है यह जानकर तत्तत्स्थानमें उसका चित्त तन्मय हो जाना चाहिये। (३) तीसरी वात यह है कि चरित्रकारमें इतिहासदृष्टि भी होनी चाहिये। स्थल-काल-का पूर्वापर सम्बन्ध उसे जानना होगा। तात्पर्य, चरित्रकार

साम्प्रदायिक अर्थात् भावुक, इतिहासः वर्थात् चिकित्सक से युक चरित्रकार हो तो । उत्तम रीतिसे कर सकता विकित्सकता इन तीन गुणा शास्त्री चिपलोणकर और . ही हो सकती है। महीपात गा सादि दोप दिसायी देते हैं, ससारदुःख भुलाङ्गर, रजन उद्य करके मक्तिमार्गपर विद्वान्, शोधक, उद्योगी, ⊷ विद्वत्मान्य रहेंगे बीर साक्षाय सदा सरण रहेंगे। पर उनकी माबुकोंको कमी अच्छी नहीं विष्णुशास्त्री मध्यस्य रहेंगे, निषेध करेंगे और न विस्तास ही करेंगे । .शेपी मार्मिकना और राजवाडेकी . <sup>समुचित</sup> सम्मिश्रण जिस माबुक, रसिक और गरिस्त तील होगा । ऐसा पुरुष जब उत् व्हराश भी यदि मेरी सन्त-चार समम सकता हूँ कि साहित्यको<sub>ठ</sub>ं

#### [ 4 ]

साम्प्रदायिक अर्थात् भावुक, काव्यमर्मज्ञ अर्थात् रसिक और इतिहासज्ञ अर्थात् चिकित्सक होना चाहिये। ऐसा तीनों गुणों-से युक्त चरित्रकार हो तो वह सन्तोंके चरित्र लिखनेका काम उत्तम रीतिसे कर सकता है। भावुकता, रसिकता और चिकित्सकता इन तीन गुणोंकी कल्पना महीपतिवाबा, विष्णु-शास्त्री चिपलोणकर और राजवाडे इन तीन नामोंसे अनायास ही हो सकती है। महीपतिबाबाके चरित्रलेखनमें काल-विपर्या-सादि दोष दिखायी देते हैं, पर उनकी प्रेमभरी रसीली वाणी संसारदुःख भुलाकर, रज-तमको दवाकर और सत्त्वगुणका उद्य करके भक्तिमार्गपर ला खड़ा कर देती है। राजवाडे विद्वान्, शोधक, उद्योगी, स्वार्थत्यागी और वुद्धिमान् होनेसे विद्वन्मान्य रहेंगे और शास्त्रीय शोधके सम्बन्धमें उनके उपकार सदा सरण रहेंगे। पर उनकी कर्कश, कठोर और भेदक पद्धति भावुकोंको कभी अच्छी नहीं लग सकती। निवन्ध-मालाकार विष्णुशास्त्री मध्यस्थ रहेंगे; तर्कके लिये न तो वह रसका निषेध करेंगे और न अन्ध-श्रदाके लिये चाहे जिस बातपर विश्वास ही करेंगे । महीपतिकी रसिकता, मालाकारकी मार्मिकता और राजवाडेकी चिकित्सकता इन तीनों गुणोंका समुचित सम्मिश्रण जिस सन्तःचरित्रकारमें हुआ रहेगा वह भावुक, रसिक और पिएडत तीनों प्रकारके छोगोंके छिये मान्य होगा । ऐसा पुरुष जब उत्पन्न हो। पर इन तीन गुणोंका अल्पांश भी यदि मेरी सन्त-चरित्रमालामें दिखायी दे तो मैं यह समभ सकता हूँ कि साहित्यकी दृष्टिसे भी सन्तोंकी कुछ सेवा हुई।

西部不行日六本前行前

THE

FFF

**1** (17)

ITES

1 56

बाह हैं

TO SERVE

#### [ ६ ]

The second second

The state of the s

एकनाथ महाराजके इस चरित्रके लिये मुख्य आधार केराववुवा और महोपतिवुवाके लिखे चरित्र और खयं एकनाथ महाराजके प्रन्थ हैं। महीपतिके आधारपर श्रीसहस्रवद्धेने एकनाथ महाराजका एक गद्यात्मक चरित्र लिखा है। इसके बाद केशववुवाका लिला हुआ चरित्र प्रकाशित हुआ है। केशवबुवा नाथ-साम्प्रदायी थे और देवगढ़पर ही शाके १६८२ (संवत् १८१७) में उन्होंने यह नाथ-चरित्र लिखा जो ३१ अध्यायोंमें पूर्ण हुआ है। महीपतिने भक्त-विजय ( अ० ४५-४६) और भक्त-लीलामृत (अ० १३-२४) में एकनाथ महाराजका चरित्र वर्णित किया है। भक्त-विजयमें संक्षेप है और भक्त-लीला-मृतमें विस्तार है। भक्त-विजय ग्रन्थ शाके १६८४ (संवत् १८१६) में लिखा गया और मक्त लीलामृत शाके १६६६ (संवत् १८३१) में सम्पूर्ण हुआ। सम्प्रदायशुद्ध और प्रथम चरित्र केशवबुवा-का ही लिखा हुआ है । महीपतिवाबाने सन्त-लीलामृतमें केशवबुवाके प्रन्थमें दिया हुआ कथा-भाग ज्यों-का-त्यों दिया है । केशवकृत नाथ-चरित्र और महीपतिकृत भक्त-लीलामृत दोनों सामने रखकर देखा जाय तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि केशवकृत ग्रन्थ सामने रखकर ही महीपतिने वर्णन किया है। महीपतिने यह चरित्र २३५८ ओवियोंमें लिखा है और केशवकृत ग्रन्थमें २६४४ ओवियाँ हैं। तात्पर्य, केशवकृत नाथ-चरित्र महीपतिके पहलेका है। इन दो चरित्रोंके आधारपर तथा एकनाथ महाराजकी उक्तियोंको स्थान-स्थानमें प्रमाणके तौरपर उद्दुधृत करके मैंने यह चरित्र-प्रनथ तैयार किया है।

दासोपन्त, मुकेन्द्रर १८४३। कहीं सहारा लिया है और अ नाथ महाराजने पश्चान् जो का में प्रेमोहारोंका सब्रह दिया तरह मालूम हो जाता ई कि दी हुई कथाएँ सर्वत्र विनान ग्रन्थमें स्थानस्थानपर ५२० अनेक बचन उर्धृन किरोहें औ महाराजका मनोमान . ूं. एकनाथ महाराजसे ही उनका चरित्र और ग्रत्य दोनोंका मेन की विशेषता है। पहिले अर ना का समग्र चरित्र दिगा है और मेल दिखलाया है। दूसरे करा हैं जो वालकोंके लिये बहुत 🕡 नाथके गुरु जनार्न स्वामीका ५ और स्वामीके सगुण साक्षात्कः ही कराया है। चौधे अध्यायम् य रवात्रेपके र्शन हुए उसका प पूजासम्बन्धी समंग दिये हैं और का वर्णन किया है। पाँचनेंमें थीर चक्रपाणिके परस्पर वियोग परिच्छुत प्रसंगका वर्णन किया है

[ 0 ]

11 11 11

, ži

11:3

المجا

दासोपन्त, मुक्तेश्वर, कृष्णद्यार्णव, मोरोपन्त आदिसे भी कहीं-कहीं सहारा लिया है और अन्तमें 'स्तुति सुमनाञ्चलि' में एक-नाथ महाराजके पश्चात् जो कवि हुए उनके एकनाथके सम्बन्ध-में प्रेमोहारोंका संप्रह किया है। इन प्रेमोहारोंसे यह अच्छी तरह मालूम हो जाता है कि महीपति और केशवकृत प्रन्थोंमें दी हुई कथाएँ सर्वत्र कितनी परिचित हो गयी थीं। इस प्रत्यमें स्थान-स्थानपर एकनाथ महाराजके व्रन्थोंमेंसे उनके अनेक वचन उद्धृत किये हैं और जहाँ हो सका है वहाँ एकनाथ महाराजका मनोभाव उन्हींके शब्दोंसे प्रकट कराया है। एकनाथ महाराजसे ही उनका अपना चरित्र कहळवाया है और चरित्र और प्रत्य दोनोंका मेल दिखलाया है। यही इस प्रन्थ-की विशेषता है। पहिले अध्यायमें नाथके प्रषितामह भानुदास-का समग्र चरित्र दिया है और इसमें भी चरित्र और वचनोंका मेल दिखलाया है। दूसरे अध्यायमें नाथके वाल्यकालका वर्णन है जो वालकोंके लिये यहुत वोधपद होगा। तीसरे अध्यायमें नाथके गुरु जनार्ट्न स्वामीका परिचय देकर नाथकी गुरुसेवा और स्वामीके सगुण साक्षात्कारका वर्णन एकनाथके शब्दोंमें ही कराया है। चौथे अध्यायमें एकनाथ महाराजको जो भगवान् दत्तात्रेयके दर्शन हुए उसका वर्णन करके, नाथके दत्तमानस-पूजा-सम्बन्धी अभंग दिये हैं और उसके अनुष्टानकी पद्धति-का वर्णन किया है। पाँचवेंमें एकनाथकी तीर्थयात्रा और नाथ और चक्रपाणिके परस्पर-वियोग तथा पुनः मिलनके प्रेम-रस-परिप्लुत प्रसंगका चर्णन किया है। छठा अध्याय वडे महत्वका

′; <del>ξ</del>\*

45.84

है। इसमें नाथका गृहस्थाश्रम, उनकी धर्मपत्नीका सदाचरण, एकनाथकी दिनचर्या, उनकी कथा कहने और कीर्तन करनेकी पद्धति, निन्द्क और द्वेपियोंके साथ उनका उदार व्यवहार, उनका समत्व और उनकी उपासना आदि वातोंका विवरण दिया है। सातवें अध्यायमें 'पैठणकी पष्टी' का इतना महत्व क्यों है यह बतलाकर एकनाथकी गुरूभक्तिका मर्म पुनः विस्तारके साथ वतलाया है। नाथ-चरित्रका सबसे बडा गुण गुरु-भक्ति है, इसिलये यहाँ इसका विशेष रूपसे विवेचन किया है। सम्पूर्ण प्रन्थमें प्रसङ्गानुसार एकनाथ महाराजकी जो कथाएँ वर्णित हुईं, उनके अतिरिक्त उनकी जो अन्य महत्वपूर्ण कथाएँ महाराष्ट्रमें सर्वत्र प्रसिद्ध हैं उनका संब्रह आठवें अध्याय-में किया है। दो-तीन कथाएँ मैंने ऐसी दी हैं जो केशव और महीपतिके व्रन्थोंमें नहीं हैं पर प्रसिद्ध हैं। एकनाथ महाराजको सर्वसाधारण लोगोंने महातमा कैसे जाना, यह इस अध्यायसे मालूम होता है। एकनाथ महाराजके यहाँ स्वयं भगवान् आकर वारह वर्षतक रहे और एकनाथकी सेवा करते रहे, यह कथा भैंने तत्कालीन सन्तोंके वचनों तथा एकनाथ महाराजके अपने वचनोंके प्रमाण देकर नवें अध्यायमें सप्रमाण दी है। दसर्वे अध्यायमें यह बतलाया है कि एकनाथ महाराजने पर्वरी, आलन्दी और काशीकी यात्राएँ कब किस प्रसंगसे और कैसे कीं और फिर इसी अध्यायमें संक्षेपमें उनके ग्रन्थोंका परिचय दिया है। इस अध्यायमें यह बतलाया है कि किस प्रकार काशीके विद्वानोंने पहले एकनाथ महाराजको बड़ा कप्ट दिया

बार पीड़े उनहें महत्त्व का जयजयकार हैं। मेंट, नायशं बनारर रू का चाँस क्रीत हुक सन्तित्वा वर्षमा :-: पव्यक्ति परिन्य हरा पत्या विरोध और दिस निर्याणकालका उत्ते हैं रहीने देसे बनानं है स मध्यात्र पहलेसे हरूहें ह रहते हुए एटनाय न्यू , खा। नायकासा मनेदर द्वरी वपमा नहीं। ग्रंकिन वो बातें मानूम हुरं उन्हें लाम हुआ। मैस्स चीर बौर चिकित्सक नंतिके हुए वैयार करनेवाला है। है कि हरि, हरिमल और वक्ते पाउनीका केन और र्पणमें व्यक्ता निनद्रम् हम स्तके विवाय और कोई इ देता। श्रवण, मनन और ने संगते प्राप्त होता है। पन्ने

स्तवरण,

त इतिकी

व्यक्ता,

विवर्ष

ना महत्व

सम् पुतः वहायुष

केत जिल

राइकी जी

न्य महत्वपूर्व

उन सध्याप

केरत और

महाराजको

सध्यायस

त्रं संबंध

हते हैं कि स्ट्राप्टिके

क्षाय हो है।

ती पड़ियाँ और क्षेत्रे र

南岭

और पीछे उनके सदाचरणसे मुग्ध होकर उनके भागवत प्रन्थ-का जयजयकार किया: इसीमें फिर दासोपन्त और नाथकी भेंट, नाथको ज्ञानेश्वर महाराजके दर्शनोंका लाभ और गावबा-का चरित्र वर्णित हुआ है। ग्यारहर्वे अध्यायमें उनकी सन्तितका वर्णनकर उनके नाती मुक्तेश्वर और पुत्र हरि-पण्डितका परिचय करा दिया है। नाथ और हरिपण्डितमें परस्पर विरोध और फिर मेल कैसे हुआ यह बतलाकर नाथके निर्याणकालका वर्णन किया है और बारहवेंमें नाथकी बडाई बडोंने कैसे बखानी है यह बतलाया है। ये सब बातें, ये बारह अध्याय पढ्नेसे अच्छी तरहसे मालूम होंगी। गृहस्थाश्रममें रहते हुए एकनाथ महाराजने अपनी ब्रह्मस्थितिको अखण्ड रखा। नाथका-सा मनोहर चरित्र नाथका ही है। इसकी कोई दूसरी उपमा नहीं। श्रीक्षेत्र पैठणमें मैं पन्द्रह दिन रहा, इस बीच जो बार्ते मालूम हुई उनसे भी इस चरित्र-लेखनमें मुफे बड़ा लाभ हुआ। मैं इस चरित्र-मालाको उपर्यंक भावुक, रसिक और चिकित्सक तीनोंके प्रधान गुणोंका आदर करते हुए तैयार करनेवालां हूँ। कार्यारम्भ हो गया है और हेतु यही है कि हरि, हरिभक्त और हरिनामके विषयमें अपना और अपने पाठकोंका प्रेम और आदर बढ़े और सन्त-चरित्रके द्र्पणमें अपना निजहाप हम लोग देख सकें। आतम-शद्धिका इसके सिवाय और कोई दूसरा साधन मुक्ते नहीं दिखायी देता। श्रवण, मनन और निविध्यास सबका फल सन्तोंके संगसे प्राप्त होता है। सन्तोंका गुणगान जीवको प्रिय है.

[ १० ]

उससे मनःशुद्धि होती है, भगवद्गक्ति वढ़ती है और निश्चित ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है। तत्त्वज्ञानके प्रनथ किसीके लिये कठिन हो सकते हैं, पर सन्त-चरित्रोंका प्रेम ऐसा है कि उनसे किसीका भी जी नहीं ऊवता। सन्तरूपसे जब ब्रह्मज्ञान प्रत्यक्ष होता है तब उसकी अनुपम मधुरताका अनुभव होता है। अस्त । सन्तोंके चरित्र गानेका जो यह हौसला है इसे भगवान् सदा सन्निध रहकर पूरा करें, यही उनके चरणोंमें विनम्र प्रार्थना करके और श्रीएकनाथ महाराजसे यह प्रार्थना करके कि वह अपने चरणोंका प्रेम निरन्तर इस दासको देते रहें, में अव श्रीक्षानेश्वर महाराजके परम पवित्र चरित्रकी ओर चलता हूँ।

पूना, मुमुक्षु-कार्यालय पौप शुक्क १ शाके १८३२ े लक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर

हरिभक्तिपरायण श्रीपांगारकरजीकी यह प्रस्तावना इस प्रन्थके प्रथम संस्करणकी प्रस्तावना है। इस प्रस्तावनासे पाठकोंको यह मालूम होगा कि एकनाथ महाराजका यह चरित्र किस चरित्रमालाका एक पुष्प है, प्रन्थकारका इसमें क्या उद्देश्य है, सन्त-चरित्र-लेखनके विपर्यमें ग्रन्थकारके क्या विचार हैं और किस पद्धतिसे यह एकनाथ-चरित्र लिखा गया है। इस प्रस्तावनासे पाठकोंको यह भी मालूम होगा कि मूख ग्रन्थमें एक 'स्तुति-सुमनाञ्जलिं' अध्याय है जो इस

अनुवाद-प्रत्थमें छोड ी है कि इस अध्यायमें ५ महात्माओंकी क्रांनताओंक छोड प्रायः सव नाम दि मराठी पाठकोंको अपने एक्नायके इन वैसे ही प में जो सहज स्तेह अस बहुत कठिन है। तथापि दूसरे सस्करणमं इस प्रत्यके प्रथम प्राप्तारण गया है और यहाँ . ् मुल प्रसावना है। मुल यह है कि नागवाणीका . गया, अर्थात् एहले 💢 पाउनोंको यह प्रसाद य्रन्थके वीसरे संस्करणमें मानार्थ-रामायणका अंश हिन्दी-अनुवाद इस ूं

<sup>अनुवाद्के विषयमें</sup> उप

करतां है मीति विका तरे प्रत्य किती कि रेता प्रेम का महत्व महत्ताम अनुमन होता महत्ताम अनुमन होता महत्ताम अनुमन होता ने यह का का प्राप्त ने यह का का प्राप्त महत्ताम अनुमन होता का प्रत्य का प्रत्य का प्रत्य

सन्तरासानुदास रामचन्द्रं पांगारकर

अनुवाद-प्रनथमें छोड़ दिया गया है। इस छूटका कारण यह है कि इस अध्यायमें एकनाथ महाराजके सम्बन्धमें जिन महात्माओं की कविताओं का संग्रह किया गया है, उनमें से एक छोड़ प्रायः सब नाम हिन्दी-पाठकोंके लिये अपरिचित हैं और मराठी पाठकोंको अपने अत्यन्त परिचित और परम वन्द्य एकनाथके इन वैसे ही परिचित स्तोताओंकी स्तुति कविताओं-में जो सहज स्तेह प्राप्त होता है वह अनुवादमें प्राप्त कराना बहुत कठिन है। तथापि यह इच्छा है कि इस अनुवाद-ग्रन्थके दूसरे सस्करणमें इस दृष्टिसे भी प्रयत्न किया जाय। मूल-प्रन्थके प्रथम संस्करणकी प्रस्तावनाका अनुवाद ऊपर दिया गया है और यही ग्रन्थकी प्रस्तावना है जो सब संस्करणोंकी मुल प्रस्तावना है। मुल प्रन्थके दूसरे संस्करणकी विशेष बात यह है कि 'नाथवाणीका प्रसाद' पहले पहल इसी संस्करणमें जोड़ा गया, अर्थात् पहले संस्करणमे यह अध्याय नही था। हिन्दी-पाठकोंको यह प्रसाद पहले संस्करणसे ही प्राप्त होगा। मूल ग्रन्थके तीसरे संस्करणमें 'नाथवाणीका प्रसाद' वाले अध्यायमें भावार्थ-रामायणका अंश कुछ वढाया गया है। हमारा यह हिन्दी-अनुवाद इस तीसरे संस्करणका ही अनुवाद है। अनुवादके विषयमे अनुवादकका वक्तव्य अलग दिया हुआ है।

विनीत

अनुवादक

- · · Santingers ·



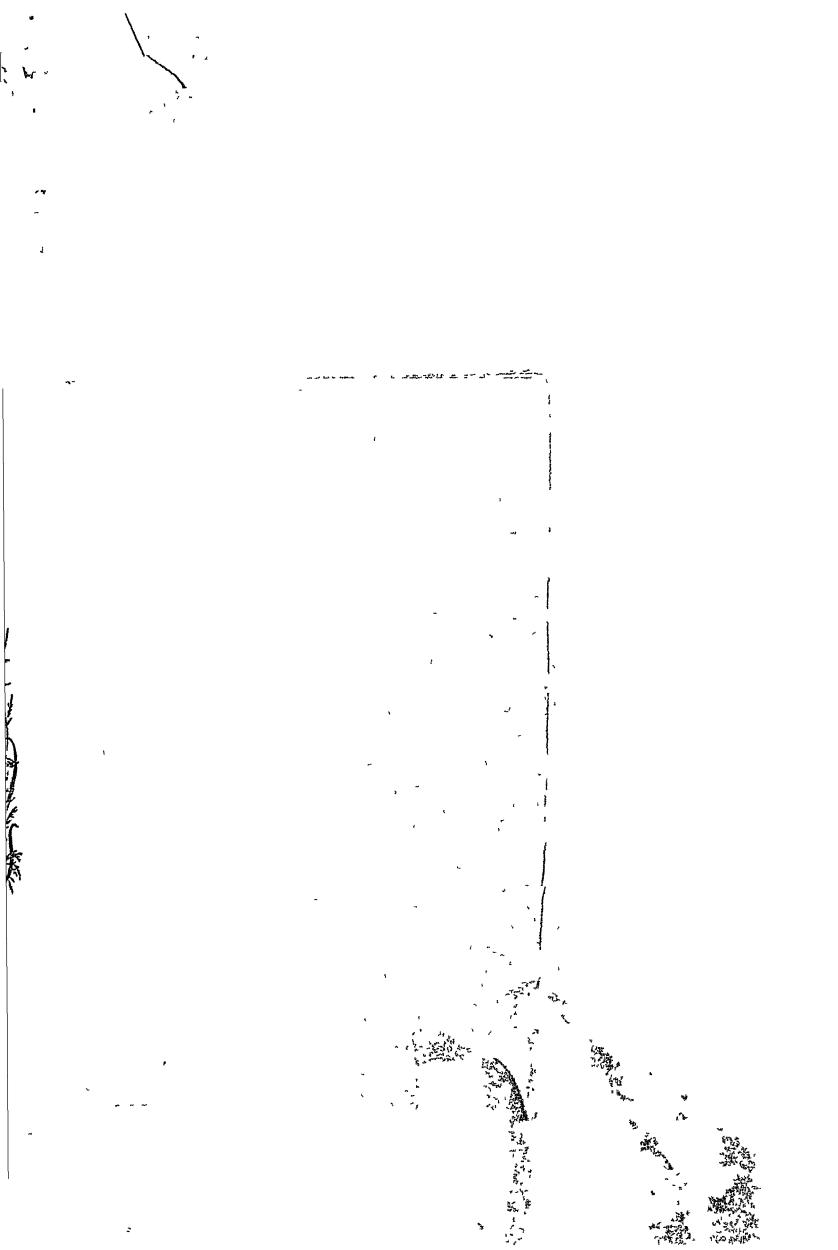

श्रीश्रीएकनाथ महाराज

/编字

1 A

प्रितामह स ग्रंद वीजके ही मधुर जीर

श्रीएकनाय महारा नेके ५६० श्चानेदी महाराष्ट्र देशस्य 🛊 इ.स. 🕻 (सनत् १५०५) के लामा दे राककर्ता शालियाहन वर्फ स.प. थी और तबसे यह स्थान संस्कृत, या । इसीसे इसे 'दक्षिणकी कार्री' क महाराष्ट्र-माहाजोंके सुक्तत या चित्रावन, देशस्य श्रीर कर्रहोहै। नामाँसे स्पष्ट है। सान-पान, मारः भेद नहीं है, पान्तु परस्पर विवाह

होता है। १





# श्रीएकनाथ-चरित्र

# प्रिपतामह भानुदास

ग्रुद्ध बीजके ही मधुर और सुन्दर फल होते हैं।

श्रीएकनाथ महाराजके परदादा भानुदास आई लार्यन-शाखाकें श्रावेदी महाराष्ट्र-देशस्य शाहाण थे। इनका जन्म शाके १३७० (संवत् १५०५) के लगभग पैठण (प्रतिष्ठान) क्षेत्रमें हुआ। शक्तकर्ता शालिवाहन उर्फ सातवाहनकी राजधानी इसी नगरमें थी और तबसे यह स्थान संस्कृत-विद्याका केन्द्र-स्थान-सा हो रहा था। इसीसे इसे 'दक्षिणकी काशी' भी कहते थे। चारों वेद, छः

<sup>#</sup> महाराष्ट्र-प्राग्नणोंके मुख्यतः तीन भेद माने जाते हैं — काँकण्ला या चित्यावन, देशस्य धौर फ=्रांढे। स्थान-भेदमे ही ये भेद हुए हैं, यह हन नामोंसे स्पष्ट हैं। स्थान-पान, भाषा-भाष, रीति-रस्म धादिमें परन्पर कोई भेद नहीं है, परन्तु परस्पर विवाह-सम्बन्ध प्रापः नहीं होता, बहुत कम होता है।

शास्त्र और अठारह पुराणोंका जैसा अध्ययन प्रतिष्ठानमें होता था, वैसा दक्षिणमें अन्यत्र कहीं भी नहीं होता था। ज्ञानेश्वर प्रभृति भाई-वहनको अछुद्धि-पत्र लानेके लिये तेरहवें शतकमें आलन्दीके ब्राह्मणोंने पैठण ही मेजा था। ऐसी इस पुनीत विद्या-नगरीमें एक पित्र कुलमें भानुदासका जन्म हुआ था। भानुदास दामाजी पन्तके समकालीन थे और शाके १३९०-९७ (संवत् १५२५-३२) का दुर्भिक्ष उन्होंने देखा था। भानुदासके समय पण्डरपुरके भागवत-धर्मका ‡ परिचय पैठणमें बहुत ही थोड़े कुलोंको था।

\* निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव, सोपानदेव और मुक्ताबाई चार भाई-बहन थे। इनके पिता विद्वल्पन्त नामक ब्राह्मण इनके जन्मके पूर्व ही काशी जाकर संन्यासी हो गयेथे। पीछे काशीके रामानन्दस्वामीके उपदेशसे घर छौट आये, गृहस्थ होकर रहे और इनके ये सन्तान हुए। पिताके एक वार सन्यासी होकर फिर गृहस्थ हो जानेके कारण ये सन्तान जाति बहिष्कृत माने गये। पर ये चारों भाई-बहन अपूर्व बुद्धिमान्, भित्तमान् खौर शास्त्र-मर्यादा मानकर चलनेवाले थे। ज्ञानदेवकी प्रगाद विद्वत्ता और अलौकिक सामर्थ्य देराकर पैठणके विद्वत्समानने नम्रतापूर्वक इन्हें शुद्धि-पत्र दिया। वह ऐतिहासिक शुद्धि-पत्र श्रत्यन्त महत्वका है। ज्ञानेरवर महाराक्षके चरित्रमें पाठक उसे देखेंगे।

† टामाजी पन्त बढे भगवद्गक्त थे। मुसलमान-यदशाहके यहाँ नौकर थे। दुर्गादेवीके भीपण श्रकालमें इन्होंने दुर्भिक्षिदिवोंके लिये शाही श्रज्ञागार खोलकर श्रज्ञ लुटवा दिया। इस अपराधके लिये जय इन्हें सजा दी जाने छगी तय कहते हैं कि प्यटरपुरके बिहल भगवान्ने बिठ् महारका रूप धारण कर श्रज्ञका मूक्य मरकारी खजानेमें जमा कर दिया।

्रं महाराष्ट्रमं कवसे भागवत-धर्म प्रचलित है इसका कोई निश्रय नहीं किया वा सकता । शाजकल वो भागवत-धर्म-सग्प्रदाय यहाँ प्रतिष्ठित है प्रिपितामह मानुद

ऐसे ही एक महान् भागवत-धर्मी कुल इनके पूर्वजींका विशेष हाल नहीं भाद ही मानुराममें जो गुण प्रकट हुए, उनसे प्ता हो । जिस कुछको <sub>शुध्य</sub> वमास होता है उसमें उत्पन्न होनेन सम्पन ही होते हैं । भानुदास, और एकनायके नाती मुक्तेश्वर—; <sup>हेंद्द</sup>नौ वर्षके अन्दर तीन कुल-दीएक बुद्ध परम्पराको निषयमें और दूसरे अमा<sup>,</sup> हैं। एकनाय-जैसे सत्युरुपका जन्म े., <sup>हुआ</sup> काता । ईश्वर-निष्ठा, सदाचार-ध निष्ठना ह्त्यादि सहुण जिस कुल्में ५५०% <sup>दसके</sup> मृत प्रवर्तक पुष्डलीक नामक भ<sub>र</sub> षेत्रमं महान् तए किया । उसी तपसे मणुन रूपमें उन्हें दर्शन दिये उसी रूपमें मृतिं स्वापित हैं। पुरदलीक्के सामने जब भर ने ज्ञामनके छिये पास पड़ी हुई एक हैंट दी। भाव मा प्रख्यपुरके मन्दिरमें मगवान् कार रें। परतपुर ही महाराष्ट्रके मागवत फर्म क्रान्त्रर, पहनाथ, गुकाराम आदि । १४५ कृते के वृत मचार किया । इस सम्प्रदायको है। हम भारतायके प्रधान उपास्य हें हत्त्व) स्वान्त्वरं, सुस्य प्रत्य गीता कर्तां मागवर्द साय), श्रीय म्हित एकाङ्मा होत प्रधान तीर्थ-स्यान

ا استواد المستواد

المناج بشيبي . FI CAFF

Trin princip

F 1 1 5 - 1 1

1. 54. 1. STATE OF STA

· 中北京市

The state of

The way by

The state of the

- Frankis

A STATE OF

ऐसे ही एक महान् भागवत-धर्मी कुलमें भानुदास उत्पन्न हुए। इनके पूर्वजोंका विशेष हाल नहीं माख्म होता; तथापि बचपनमें ही भानुदासमें जो गुण प्रकट हुए, उनसे उनके उच कुल-चरित्रका पता लगता है। जिस कुलको शुद्धाचरणका कुल-जात सहज अभ्यास होता है उसमें उत्पन्न होनेवाछे पुरुष प्रायः सदाचार-सम्पन्न ही होते हैं । भानुदास, भानुदासके परपोने एकनाथ और एकनाथके नाती मुक्तेश्वर—इस क्रमसे जिस कुछमें सौ-डेढ़-सौ वर्षके अन्दर तीन कुल-दीपक प्रज्वलित हुए, उस कुलकी शुद्ध परम्पराके विषयमें और दूसरे प्रमाणकी आवश्यकता ही क्या है ? एकनाथ-जैसे सत्पुरुषका जन्म किसी ऐसे-वैसे कुलमें नहीं हुआ करता । ईश्वर-निष्टा, सदाचार-सम्पन्नता, सत्य-प्रीति, एक-निष्ठता इत्यादि सद्गुण जिस कुलमें परम्परासे चले आते हैं उसीमें

उसके मूल प्रवर्तक पुरुदलीक नामक महात्मा हुए । इन्होंने पर्यटरपुर-चेत्रमें महान् तप किया । उसी तपसे प्रसन्न होकर भगवान्ने जिस सगुण रूपमें उन्हें दर्शन दिये उसी रूपमें घाज वहाँ श्रीविष्ठत्त भगवान्की मृतिं स्थापित है। पुगढलीकके सामने जब भगवान् प्रकट हुए तब पुग्डलीक-ने जासनके लिये पास पढ़ी हुई एक ईट दी। उसी ईटपर वह खड़े हुए। आज भी परवरपुरके मन्दिरमें भगवान् कटियर हाथ रखे एक ईंटपर खड़े हैं। पर्यंदरपुर ही महाराष्ट्रके भागवत-धर्म-सम्प्रदायका प्रधान केन्द्र है। ज्ञानेरवर, एकनाथ, तुकाराम आदि महात्माओंने इस भक्तिप्रधान धर्मका श्रागे बहुत प्रचार किया । इस सम्प्रदायको वारकरी-सम्प्रदाय भी कहते हैं। इस सम्प्रदायके प्रधान उपाख पगढरपुरके श्रीविद्वल (विष्णु अर्थात् श्रीकृष्ण ) भगवान्, मुक्य अन्य गीता और भागवत (ज्ञानेरवरी और एकनायी भागवतके साथ ), ध्येय अभेद-भक्ति, साधन नवविधा-मक्ति, महाव्रत एकादशी श्रीर प्रधान तीर्थ-स्थान परवरपुर है।

#### श्रीएकनाथ-चरित्र

엉

1,

į,

Ž.

एकनाय-जैसे अद्वितीय महात्मा उत्पन्न होते हैं। अनेक पीढ़ियों-का तप ऐसे महापुरुषावतारके रूपमें फलान्वित होता है। अस्तु। जिस महात्माकी भक्तिसे पहली बार भगवान्को यह कुल प्रिय हुआ, उन मानुदासका चरित्र ही इस अध्यायमें अवलोकन करें।

भानुदासका यज्ञोपनीत-संस्कार जन हो चुका तन उनके पिताने उन्हें छै।िकक-विद्या सिखाना आरम्भ किया, इस अभिप्राय-से कि लड़का कुछ सीखकर साक्षर हो जायगा, परन्तु पूर्व-कर्मसे जिसकी बुद्धिपर हरि-भक्तिके ही दृढ सस्कार जमे हुए थे उसे लौकिक-विद्या कैसे भाती ! पिताने बहुत समझाया-बुझाया, डराया-धमकाया, पर उससे कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन पिताके वद्भत डॉंटने-डपटनेपर दस वर्षके बालक मानुदास रूठकर, गॉवके वाहर एक जीर्ण मन्दिर या उसके तहखानेमें जाकर छिप-कर बैठ गये ! तहखानेमें अन्धेरा था, कहीं प्रकाश नहीं, वहाँ कोई मनुष्य आता-जाता भी नहीं दिखायी देता था, एकदम सन्नाटा या । ऐसे स्थानमें भगवान् सूर्यनारायणकी एक मूर्ति थी । मानुदास वहाँ सात दिन छिपे रहे । पिताको लड़केका कोई पता नहीं चला, वह विवश होकर शोक करने लगे। मानुदासने सूर्यनारायणके चरण पकदे, प्रेमाश्चओंसे उन्हें नहलाया और गद्-गद होकर उनसे करुणा-प्रार्थना की। दो दिन अन्न-जलके विना वीतनेपर तीसरे दिन सूर्योदयके समन एक दिन्य मासण दूधका एक पात्र लिये उनके सामने प्रकट हुआ । उसने कहा-- भैं विश्वचक्षु सूर्यन रायण हूँ, तुम्हारे पिताने बहुत कालतक मेरी

भाराधना की ससे जन्ममें तुम्हें प्रमारः कहकर ब्राह्मणने मा सिएए वाद हस्त ५१छ। दासको दूध मिळता (ह। निकले । पिताने अपने सूर्य भगवान्के प्रसा और भानुदासका पहले स्योंपासक) हो गया

तीन गायत्री पुरश्चरण 🗅

भानुदासको वन्दन करने

वयासमय मान्रदा भानुदासके माता पिता ५ <sup>भानुदासके</sup> सिर पढा।. पाण्डुव्हिकी मिकिके ेप वेह न कोई व्यापार करते वृत्तिके कारण घरमें वाट-वचीको दिएताके गोपाटोंके रहते भी गर्ः हाछ ऐसा वेहाछ देखकार प्ँजी जुटा दी और कहा ^

र्शनिये, जो ठाम हो उससे

#### प्रपितामह भाजुदास

आराधना की इससे मेरे प्रसादसे तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी जन्ममें तुम्हें परमात्म-छाम होगा और तुम कृतार्थ होगे। यह कहकर ब्राह्मणने मानुदासको भरपेट दूध पिछाया और उसके सिरपर वरद हस्त रवखा। इस प्रकार सात दिनतक रोज भानु-दासको दूध मिछता रहा। दसवें दिन भानुदास मन्दिरके वाहर निकछे। पिताने अपने पुत्रको पाया। सबको बड़ा हर्ष हुआ। सूर्य भगवान्के प्रसादकी कथा शीष्र ही फैछ गयी और भानुदासका पहछे जो नाम था वह बदछकर भानुदास (याने सूर्योपासक) हो गया। कहते हैं कि, इसके बाद भानुदासने तीन गायत्री-पुरश्चरण किये। एकनाथने भी अपने भागवत-प्रन्थमें भानुदासको वन्दन करनेके प्रसंगसे इस कथाका वर्णन किया है।

不够

京,京

र्ग हुन्।

はまず

1-8 FE

中で気料

इसे इंडिंगी

**医肾盂管** 

TEI (T

यथासमय भानुदासका विवाह हुआ । कुछ वर्ष बाद भानुदासके माता-पिता परलोक सिधारे और गृहस्थीका सब भार भानुदासके सिर पड़ा। परन्तु गृहस्थीमें उनका ध्यान नहीं था। पाण्डुरङ्गकी मिक्कि सिया और कोई धन्धा उन्हें प्रिय नहीं था। वह न कोई व्यापार करते, न किसीकी नौकरी ही। इस निस्पृह वृत्तिके कारण घरमें अन-वस्नका जुटना भी कठिन हो गया। बाल-बचोंको दरिद्रताके कप्टोंमें ही रहना पड़ा। घरमें बाल-गोपालोंके रहते भी गृहिणीका मन सदा उदास रहता था। भानुदासका हाल ऐसा बेहाल देखकर उसके सगे-सम्बन्धियोने उन्हें कुछ पूँजी जुटा दी और कहा कि, 'इससे आप कपड़ेकी दूकान कर लीजिये, जो लाम हो उससे परिवारका पालन-पोषण कीजिये और

#### श्रीएकनाथ-चरित्र

દ્

,1

मूल धीरे-धीरे चुका दीजिये ।' भानुदासने कहा, 'अच्छा'; साथ ही सबके सामने यह प्रतिज्ञा भी की कि, 'प्रारव्धसे जो कुछ मिल जायगा उसीसे निर्वाह करूँगा, पर प्राणोंपर भी बीतेगी तो भी मिथ्या-भाषण नहीं करूँगा ।' कपड़ा लेनेके लिये कोई ग्राहक दूकानपर आता तो आप उससे कहते—'यह खरीद है, मूळपर इतना नफा है, इसमें कुछ कम न होगा, छेना हो छीजिये, नहीं तो नहीं सही ।' जिस-तिसको यही पाठ सुनाते और मन न भरनेसे प्राहक जब छैाट जाता तब मस्त होकर भजन करने छगते । घर-बाहर सर्वत्र नाम-स्मरणमें ही इनके दिन बीतते थे। इनकी सरलता देख न्यापारी लोग यही कहते कि इसके नसीवमें भीख ही बदी है ! दूकानदारी भी कहीं बिना झूठ बोले, बिना धूर्तता किये होती है 2 यही वे छोग समझाते हैं जिन्हें इस झूठ और धूर्तताका अम्यास होता है। जब कोई नवयुवक पहले-पहल न्यापार करने चलता है और दुनियाकी चालेंसे अनजान रहता है तो वह सचाईके साथ व्यापार करना चाहता है। पर आगे चलकर जैसे-जैसे वह अन्य न्यापारियोंके ढंग देखता है और पास रुपया भी आने छगता है वैसे-वैसे वह छोमका पुतला बनता और शील खो देता है, उसी प्रवाहमें बहने लगता है । यही सामान्य नियम है । पर भानुदास असामान्य थे । सचाई-के साथ सव कामोंको करनेका निश्चय रखना और तदनुसार लोभ-मोह आदिके वशमें न होकर निःशंक मनसे आचरण करना, इसके लिये बड़े धैर्यकी आवश्यकता होती है। ऐसा सात्त्विक धैर्य भानुदासमें था । विघ्नोंकी कोई परवा न करके वह अपने व्रतपर डटे रहे ।

व्यापारमें पहुंचे उन्हें के तकाजा करने की, के त व्यापारी कर्य नेष्ट्रकी की प्रकारते महारक्षिणे के तकाली के तकाली कराती, उन कि परिस्थिति पट्टाला कि परिस्था कि परिस्थिति पट्टाला कि परिस्था कि

मानुरासको सन्त्र व्यापारी उनसे बाह् र १९११ कि अपनेसे अधिक द कपडेके व्यापारी जपने-२ गाँतीम वाजारवाले दिन क वात है, सन व्यापारी वा-समय लेटकार धर्मसाल्यमें रात्रिका समय गा, व्याद्धाः मानुदासने यह बाना कि धोडे और मालपर ध्यान ₹

一一

بين فيز

新载

一种

ः हुन्ते

द्धिः

古南部

产症

和野科

電視

بنيته أثبينا

-

世 作 诗词

177 8 1 Balt

र दृहर्वता होत

नहाँ हो है।

व्यापारमे पहले उन्हें घाटा हुआ, दूकान चलती नहीं थी, साहुकार तकाजा करने लगे, लोग उनकी अवहेलना करने लगे, बरावरीके व्यापारी सत्यनिष्ठाकी दिल्लगी उड़ाने लगे। इस तरह अनेक प्रकारसे भानुदासको व्यापारसे बड़ा कष्ट हुआ। सत्यनिष्ठासे किसीका बुरा नहीं होता, असत्यसे किसीका कल्याण नहीं होता, और सत्यनिष्ठ पुरुषोंपर जो विपत्तियाँ आती हैं वे बहुत कालतक नहीं ठहरतीं; इस नियमके अनुसार तीन-चार वर्ष बाद सारी परिस्थिति पलट गयी। भानुदास बड़े ईश्वर-भक्त और सत्यनिष्ठ पुरुष हैं, उनकी यह ख्याति सर्वत्र फैलकर स्थिर हो गयी; इससे सब प्राहक उन्हींकी दूकानपर आने लगे; कुछ ही वर्षमें भानुदासको खूब धन मिला और उनका दारिद्रय दूर हो गया, वाल-वचोंके सब कष्ट दूर हुए और घरमें लक्ष्मी विराजने लगी।

भानुदासकी साख जम गयी, पर इससे उनके अनेक साथी व्यापारी उनसे डाह करने छगे। मनुष्यका कुछ ऐसा स्त्रभाव ही है कि अपनेसे अधिक दूसरेका झुख उससे नहीं सहा जाता। कपड़ेके व्यापारी अपने-अपने घोड़ेपर कपड़ा छादकर आसपासके गाँवोंमें वाजारवाछे दिन कपड़ा बेंचने जाया करते थे। एक दिनकी वात है, सब व्यापारी बाजार-हाटके कामसे छुटी पाकर सूर्यास्तके समय छौटकर धर्मशालामें ठहरे। इनमें भानुदास भी थे। मध्य-रात्रिका समय था, कहींसे मृदङ्कके वजनेकी आवाज आयी। भानुदासने यह जाना कि कहीं हरि-कीर्तन हो रहा है। अपने घोड़े और मालपर ध्यान रखनेके लिये अन्य साथियोंसे कहकर

बड़े आनन्द और उत्साहके साथ वह हरि-कीर्तन सनने चले गये। उधर वह भजनानन्दमें मगन हो गये और इधर उनके कुछ ईर्ष्याल साथियोंने उनका घोडा खोल दिया, उनके कपड़ेकी गाँठ एक खाईमें डाल दी और ऐसे आकर सो गये जैसे कुछ जानते ही न हों कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ । भगवानको इन दुष्टोंकी यह दुष्टता सह्य नहीं हुई । उसने इन सन्त-द्वेषी व्यापारियों-की आँखें खोछनेके छिये एक माया रची । रात दो बजेके छगभग चोरोंका एक दल धर्मशालामें घुसा । इसने इन व्यापारियोंको खूब पीटा और फिर उनके घोड़े और सब माछ लूट ले गये। भानुदास-जैसे साधु पुरुषके साथ हमलोगोंने ऐसी दुष्टता की, इस बातका कुछ न्यापारियोंको वड़ा दु:ख हुआ और वे भानुदासके आनेकी बाट जोहते हुए बैठे रहे । हरि-कीर्तन जब समाप्त हुआ और भानुदास वहाँसे छोटे तब रास्तेमें एक ब्राह्मण उनके घोडेकी छगाम पकडे मिला । भानुदासने उससे अपना घोडा लिया और धर्मशालामें पहुँचे । रातकी घटनाका सब हाल उन्हें मालूम हुआ । कुछने भानुदासकी कपड़ेकी गाँठ छा दी और अपराधकी क्षमा माँगी। भानुदासका घोड़ा उन्हें वापस मिछा, सत्र माछ भी सुरक्षित मिछा, चोरोंकी मारसे भी वचे और रातभर हरि-कीर्तनका आनन्द छेते रहे, और उनसे ईर्ष्या करनेवालोंके घोड़े और सब माल चोरोंके हाथ लगा, ऊपरसे व्याजमें मार भी पड़ी ! इन वार्तोका विचार करते हुए भानुदास बैठे थे। उन्हें यह ध्यान हुआ कि स्वयं भगवान्ने मेरी रक्षा की और मेरे घोड़ेकी लगाम जिन्होंने मेरे हाथ दी, वह ब्राह्मण-वेश-धारी पुरुष स्वय बिट्टल भगवान् ही थे ।

यह सोचरा म्दुर्का खिये विरु≉ न्हा ंका िये एक हरा अधः मानन्त्री महिन्दा ( करमते दूसरेंगे 💢 व्यापाको ही, •ुद् अपना सन करहा . निधिन्त हो गते।

मानुदास क्व ् मानामिमान छोडनर है वाजाने अपनी प्रेमनरी व का इस प्रकार वर्गन हि. 'बनको हिसी ू देखना पहना था। प्रान पुत्रादिके साय रहते हुए और कार्तिकी एक दर्गी ई विद्देश बिहुल, हिंदे विहल वा विगेवा सादात् है वो एक्सारं काई (माई, † महार <sub>सन्त्य</sub>वाँकी ्र मरे हुए वानवरोंडो टम बे ू,

‡# वास्कृति सस्यदायमें

वया कार्तिकी एकाइसीके ०

देतेते। |जित्तर्

\* 32 mg 8.

3, F(18

يسيني بني

المناق الماج

التبحق

التاً بَوْنَا عِنْ

产于河 部

F. F. 新南

前所

न हुआ है हिंग

इन्हर्म हिन्दूर्र हो

न गाल हो है।

यह सोचकर भानुदासका दृदय प्रेमसे गद्गद हो गया, दामाजीके लिये विठू\* महार † का भेस धारण करनेवाले भगवान्ने भानुदासके छिये एक पहर अश्वपालका काम किया ! यह उस भक्तवत्सल भगवान्की महिमाके लिये तो उपयुक्त ही हुआ; परन्तु जिस कारणसे दूसरोंको ईर्ष्या हुई और भगवान्को कष्ट हुआ उस व्यापारको ही, मानुदासने छोड़ देनेका निश्चय किया। उन्होंने अपना सव कपडा अन्य न्यापारियोंको बाँट दिया और आप निश्चिन्त हो गये।

भानुदास अत्र व्यापारसे सदाके लिये अलग ही हो गये। मानाभिमान छोड़कर दिन-रात ईश्वरका भजन करने छगे। महिपत-बाबाने अपनी प्रेमभरी वाणीसे भानुदासके इस समयके जीवनक्रम-का इस प्रकार वर्णन किया है-

'उनको किसी सांसारिक सुखके छिये किसीका मुँह नहीं देखना पडता था । प्रपञ्च-चिन्ता उनकी बिलकुल छूट गयी; स्त्री-पुत्रादिके साथ रहते हुए भी उनकी उदासीन वृत्ति थी। वह आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी ‡ के अवसरपर पण्ढरपुरकी यात्रा करते थे

विद्वु, विद्वल, विद्वोत्ता, 'विष्णु' शब्दके अपञ्च'श हैं। पण्ढत्पुरके विहल या विद्योवा सात्तात् श्रीकृष्ण हैं। उनके साथ रुक्मिणी माता भी हैं नो रखुमाई आई ( माई ) कहलाती हैं।

<sup>†</sup> महार अन्त्यनोंकी एक जाति है। मादू देना, चौकीवारी करना, मरे हुए जानवरोंको उठा जे जाना ये सव काम इस जातिके लोग करते हैं।

<sup>🗓 🛊</sup> वारकरी-सम्प्रदायमें एकादशीका बढा माहातम्य है। और सापादी तथा कार्तिकी एकादशीके लिये तो यह नियम है कि इस दिन पगढरपुर

1

۱ آ

और वहाँ रेतीले मैदानमें प्रेमसे भगवद्भजन करते हुए तल्लीन हो जाते थे । नाना प्रकारकी कवित्व-कलासे भगवान् मेघश्यामके रूप और गुणोंका ध्यान करते थे। हृदयमें जो भगवत्-प्रेम या वही कण्ठसे कीर्तनके रूपमें वाहर निकलता था। उनकी वाणी सुनकर दृष्ट और मुर्ख लोग भी प्रेमसे मुग्ध हो जाते थे। उन्हें भी सदा इनके मुखसे भगवानके गुण-गान सुननेकी इच्छा बनी रहती थी। भानुदास 'यदच्छालाभसन्तुष्ट' थे । कभी किसीसे कोई याचना नहीं करते थे। जो अन्न-त्रस्न मिल जाता उसीसे आनन्दके साथ निर्वाह करते थे । अपना-पराया-भाव भी उनमें नहीं रह गया। सर्वत्र वह एक ही भाव अनुभव करने छगे। चित्तमें कोई विकल्प ही न रहा।

भानुदास ऐसे परम भक्त हुए । भक्तिके आनन्दमें उनके मुखसे अनेक अमंग निकले। ये अमंग उनके शुद्ध प्रेमके दर्पण हैं। उनके ऐसे सौ अभङ्ग आज भी मिलते हैं। इनमेंसे कुछका भाशय नीचे देते हैं-

'इन कानोंसे तेरा नाम और गुण सुन्रूगा। इन पैरोंसे तीर्थोंके ही रास्ते चलूँगा। यह नम्बर देह और किस काम आवेगी ? भगवन् ! मुझे ऐसी प्रेम-मिक्त दे कि मुँहसे तेरा ही नाम अखण्ड-रूपसे छेता रहूँ। ... . पेटके छिये कोई धन्धा व्यर्थके छिये मैं नहीं करूँगा, उच्छिष्ट प्रसादसे क्षुधा हरूँगा । अपनी स्तुति और बाक्र वहीं भगवान्के न्यान करने चाहिये। परवरपुरकी इस यात्राको वारी कहने 🖟 शीर इसीलिये यह सम्प्रजय वारकरी-सम्प्रताय कहलाता है।

दूसरोंकी निन्दा, हे गें, हे राम ! मैं तुझे ही दे. देव । मानुदास और ही किस वातकी है !

वैठकार ,;;;;;; हद्दकार एकविष माव नहीं है । परद्रव्य और कोई तप नहीं है । रामनामकी पताका ५६०

'भव वनमृती ू देखनेसे ही मन मानन् प्रमानन्द हैं, आनन्दके वैठ गया है कि जागृति, थाती । निश्रान्तिका <sub>'.</sub>.

'जो अनादि<sub>५(</sub> म्र्नि मेयस्याम है । जिसे नानी है वहीं प्रमहामूर्ति नो ज्ञान है, मुनिजनोंका निधान है। उड़ी न

यही मॉंग्ना है कि मण-'हदयनो हु क्रू

और जन्म मरणका वन्धन

दूसरोंको निन्दा, हे गोविन्द! मैं कभी न करूँ। सन प्राणियोंमें हे राम! मैं तुझे ही देखूँ और तेरे प्रसादसे ही सन्तुष्ट रहूँ। हे देव! भानुदास और कुछ नहीं माँगता। वैकुण्ठलोकमें हमें कमी ही किस वातकी है!

77:15

Fre 57.25

調けれ

المج من شيخ

**第一个** 

FF-13 ET

まずずで

مِنْ فَكُ أَنْهِ

'बैठकर रामनामके ध्यानका अनुष्ठान करें, उसीमें मनको दृदकर एकविध भावमें मगन हों, इससे बदकर कोई साधन नहीं है। परद्रव्य और परदाराका छूत मानें, इससे बदकर निर्मठ कोई तप नहीं है। भानुदास कहते हैं कि इस काल्युगमें रामनामकी पताका फहरा दी है।

'अव उन्मनी-समाधि नहीं याद आती; बिट्टल भगवान्कों देखनेसे ही मन आनन्द-ही-आनन्द हो जाता है । यही भगवान् प्रमानन्द है, आनन्दके कन्द हैं । मनमें भगवान्का रूप ऐसे आकर वैठ गया है कि जागृति, स्वम, सुषुप्ति कोई भी अवस्था याद नहीं आती । विश्रान्तिका परम स्थान बिट्टल-निधान ही जो मिल गया।

'जो अनादि परब्रह्म निजधाम है वही यह ईंटपर खड़ी मूर्ति मेघरयाम है। जिसे देखकर श्रुति 'नेति नेति' कहकर छैट जाती है वही परब्रह्ममूर्ति इस ईंटपर है। " ज्ञानियोका जो ज्ञान है, मुनिजनोंका जो ध्यान है, इस ईंटपर वही परब्रह्म निधान है। पुण्डलीकके तपसे यह चीज मिली है। मानुदास यही मॉगता है कि भगवन्! यही वर दो कि मैं तेरी सेवा करूँ।

'हृद्यको दृढ करके मैं जो आया तो गुसाई मिल गये और जन्म-मरणका वन्धन टूट गया। जो इच्छा की वह मिला। मैं १२

Marks Willy Day

ţ,

धन्य हुआ, कृतकृत्य हुआ। अब जितने जन्म हों सब तेरी सेवाके छिये हों।'

भाजुदास परम प्रेमी भक्त थे। सत्यनिष्ठा, आत्मस्तुति और परनिन्दाका त्याग, परद्रव्य और परदाराका छूत, सर्वत्र समभाव, नाम-सकीर्तनकी प्रीति और परमात्म-प्राप्तिका आनन्द इत्यादि उनकी दैवी सम्पत्ति थी और उनकी यह सम्पत्ति उनके अभंगोंमें भरी हुई है । एकादशीका व्रत और पण्डरीकी यात्राका नियम उनका अखण्ड था । प्रति आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशीको पण्डरपुरकी यात्रा वह अवश्य करते थे । ऑखें भरकर ईंटपर खडे पण्ढरीनाथ-के लावण्यरूपका दर्शन करनेमें उन्हें बड़ा आनन्द आता था और इस आनन्दका उन्होंने जहाँ-तहाँ वर्णन किया है। इसीका उन्होंने सबको उपदेश भी किया है। 'उस सगुण रूपपर काय, वाक् और मन छुब्ध हो जाते हैं।' यह उनका अनुभव था। उन्होंने ईश्वरसे यही प्रार्थना भी की है कि जन्म-जन्मान्तरमें मेरी यही इच्छा पूरी करो कि मैं सदा भगवन्नाम छेता रहूँ और मुझे सदा सन्तोंका समागम प्राप्त हो। पण्ढरीनाथने भानुदासको अपने स्वरूपमें स्थान दिया । भानुदास धन्य हुए । उन महाभागवतको मेरे सहस्रों प्रणाम पहुँचें ।

मानुदास महाभागवत तो थे ही, पर उन्होंने महाराष्ट्र-मण्डलकी एक और बहुत बड़ी सेवा की है। श्रीविद्दलकी मूर्ति भानुदास अनागोंदीसे वापिस ले आये इससे उनका यश सर्वत्र फैल गया । वह प्रसंग इस प्रकार है—मानुदासके समय तुंग-

मदा-नदीके तटपर नि नामक वल्ह्याली (।-पराक्रमी, दृढ़, तेनस्वी हुआ। हन्होंने वाईस किया। पूर्व, पश्चिम ल वरने राज्यको समु-प्रताप या कि इनका इसमाइछ आदिलशाहको वेलगाँवतक अपना ( कान्त कर हाला, े राज-कार वसूछ कार्वका कृषि, कल-कौराल ४ किया और हिन्दू-भर्भ विश्वविख्यात नहर -आदि न्यापारिक केट्स आठ विद्वदत थे जी , जण्य दीक्षित थे। चतुर कवि हनके मित्र तेरम् भाषामं प्रचरित प्रेम था, प्रना भी हन्हें अनेक मन्दिर वनवाये ू दी । हन कृष्णास्यके सा

自有首

न्त्लिन हो

नं सन्त

不是好

讲诗诗

际额

计调

野野家

क्तिया के

हिंचा हिंची

7到.顿 : द । दर्देने

**元福市** 

हरम्बे बले

न सहल्लानी

भद्रा-नदीके तटपर विजयानगर उर्फ अनागोंदी-राज्यमें कृष्णराय नामक बलशाली राजा राज करते थे। विजयानगरमें इन-जैसा पराक्रमी, दढ़, तेजस्वी, विद्वान् और धर्मनिष्ठ राजा दूसरा नहीं हुआ | इन्होंने बाईस वर्ष (शाके १४३०-१४५२) राज्य किया । पूर्व, पश्चिम और दक्षिण इन तीन दिशाओं में इन्होंने अपने राज्यको समुद्रतटतक विस्तृत किया था। इनका ऐसा प्रताप था कि इनका कोई शत्रु ही नहीं रह गया। बीजापुरके इस्माइल आदिलशाहको परास्त करके इन्होंने रामेश्वरसे लेकर बेलगाँवतक अपना सिक्का चलाया। अनेकों राजाओंको पादा-क्रान्त कर डाला, अनेक दुर्ग बनवाये, जमीनकी पैमाइश कराकर राज-कर वसूल करनेकी पद्धति निश्चित की, नहर खुदवाये, न्यापार, कृषि, कला-कौराल और नाना प्रकारकी विद्याओंको प्रोत्साहित किया और हिन्दू-धर्मका सब ओर यश फैलाया। तुंगमद्राका विश्वविख्यात नहर इन्होंने ही खुरवाया । हुवली, बंगलूर, बेल्लारी आदि न्यापारिक केन्द्र इन्होंने ही कायम किये। इनके आश्रयमें आठ विद्वद्रत थे जो 'दिग्गज' कहाते थे। इन्हींमें सप्रसिद्ध पण्डित अप्पय्य दीक्षित थे। तेन्नलु रामकृष्ण नामक बड़े मसखरे और चतुर किव इनके मित्र थे। इस किवके चातुर्यकी अनेक कथाएँ तेलगू-माषामें प्रचलित हैं । इन राजा कृष्णरायका प्रजापर अत्यन्त प्रेम था, प्रजा भी इन्हें वैसा ही मानती और चाहती थी। इन्होंने अनेक मन्दिर बनवाये और उनके खर्चके लिये जागीरें नियत कर दीं । इन कृष्णरायके साथ भानुदासका भी कुछ सम्बन्ध है ।

राजा कृष्णराय एक बार देव-दर्शनार्थ पण्ढरपुर गये थे। वहाँ वारकरियोंका प्रेमपूर्ण कीर्तनानन्द देखकर यह बहुत प्रसन्न हुए। श्रीविद्वलम् तिसे उन्हें इतना प्रेम हो गया कि उस मूर्तिको अपनी राजधानीमें हे जाकर प्रतिष्ठित करनेकी उनकी इच्छा हुई। उनके छिये ऐसा करना कुछ कठिन नहीं या। स्थान-स्थानमें उन्होंने ऐसा प्रबन्ध किया कि पण्डरपुरसे अनागोंदीतक उस मूर्तिको बडी शुचिताके साथ छे गये। वहाँ वह मूर्ति यथाविधि प्रतिष्ठित की गयी, बडे ठाठके साथ उसकी सार्वजनिक पूजा हुई, नाना प्रकारके मोग चढ़ाये गये, अनेक खर्ण-रत्नालकार पहनाये गये और नवरत्नोंका हार अर्पण किया गया। मूर्तिपर अवश्य ही उन्होने बड़ा कड़ा पहरा रखा और पूजा-अर्चा बडी.भक्तिके साथ होने छगी। इधर आपादी एकादशीके दिन चारों ओरसे वारकरी पण्डरी पहुँचे। उन्होंने देखा. देवालयमें देवता नहीं हैं! देखकर सब बहुत उदास हुए। कुछ भक्तोंने तो ऐसा निश्चय किया कि जवतक देव-दर्शन नहीं होंगे तवतक यहाँसे टलेंगे ही नहीं। इस निश्चयके साथ वे गरुडपार \*के मैदानमें ही पड़े रहे! राजाके विना जैसी प्रजा या सिन्दूर विना जैसे किसी सुवासिनीका मुख, वैसे ही श्रीविष्ठल-के विना वह भक्तसमुदाय उदास हो गया। आजतक जिन चरणोंपर हमलोगोंने सुमनोंकी तरह अपने सिर अर्पण किये, ईंटपर

खड़ी मूर्तिका जो मुन्दर भरकर देखा, जिसके , हुआ, नामदेवादि मक्तीने प्रेमी मर्जोको मक्ति-ध्रुख ला ही इन ऑखोंसे दे हैं। यह जिन पृण्ट्रीमें यी उनमें सबके आगे थे अनागोदी जाका नीवर् यही निश्चिन्त होक्त भानुदास अनागोदी चले स्तान किया और नित्पन दास अपने सदाचरण, हो ही चुके ये। मध्य ( पहुँचे । दरताजोंमें छो , अन्दर ही भानुदास <sub>आ(</sub> गये। भानुदासको उस उन्होंने मगत्रान्को प( ii चे(णोंको नहरू)कर उर **ा**एके विना सद भागवत राष्ट्र नहीं निकल्ता है। , हो गयी हैं और वाश्वर्य क

षाएण किया ! मगवन् ।

<sup>🕸</sup> पंडरपुरमें श्रीविट्टल भगवान्के मन्दिरमें चांटीका एक संमा है जिसे गरुडम्तम कहते हैं। इसके अतिरिक्त मन्दिरके बाहर एक विस्तीर्ण आंगन है जिसमें गरुडजीकी एक प्रम्तर-मूर्ति है। यही आंगन गरुडपार महलाता है

FFF

55 F

· (187)

: 37 77 76 ;

**汽车车** 

問情背

होती।

उन म वा

清汗解

इंग्नेही प्रा

#11th

खड़ी मूर्तिका जो सुन्दर स्वरूप 'सब सुखोंका आगर' कहकर ऑखें भरकर देखा, जिसके दर्शनमात्रसे लाखों जीवोको ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ. नामदेवादि भक्तोंने जिसे बुलवा दिया, वह कटिपर कर धरे प्रेमी भक्तोंको भक्ति-सुखामृत पान करानेवाला श्रीबट्टलका सगुण रूप ही इन ऑखोंसे देखें और स्वसुखामृतका अखण्ड आस्वाद लें। यह जिन पण्डरीमें आये परम आर्त और निस्सीम भक्तोंकी इच्छा थी उनमें सबके आगे थे भानदास । उन्होंने भक्तोसे कहा, 'मैं अनागोदी जाकर श्रीविट्ठलको ले आता हूँ । आप लोग तबतक यहीं निश्चिन्त होकर अखण्ड नामघोष करते रहें।' यह कहकर भानुदास अनागोंदी चले। वहाँ पहुँचकर उन्होंने तुङ्गभदा-नदीमें स्नान किया और नित्यकर्म करके प्रभुकी खोजमें निकले। भाज-दास अपने सदाचरण, भक्ति और ब्रह्मानुभवसे पाडुरङ्गके प्यारे हो ही चुके थे । मध्य रात्रिके छगभग वह राजप्रासादके समीप पहुँचे । दरत्राजोंमें लगे ताले आप ही खुल पड़े और एक क्षणके अन्दर ही भानुदास आराध्यदेव श्रीबिट्ठलमूर्तिके सामने खड़े हो गये । भानुदासको उस समय अपनी देहका भान नहीं था । उन्होंने भगवान्के चरणोंको दृढ़ आलिङ्गन किया । प्रेमाश्रुओंसे चरणोंको नहस्राकर भानुदासने भगवान्से प्रार्थना की--- भगवन् ! आपके बिना सब भागवत भक्त दीन हो गये हैं और उनके मुँहसे शब्द नहीं निकलता है। रख़ुमाई माई (रुक्मिणी माता) भी उदास हो गयी हैं और आश्चर्य करती हैं कि भगवान्ने ऐसा मौन क्यों धारण किया र भगवन् ! अब आप हमारे सग चले चलिये।'

e j

> पत्यरको भी पिघला देनेवाली दीनतासे भानुदासने भगवान्क चरण पकड़े । भगवान्ने भी तुरन्त अपना प्रसाद दिया। भगवान्के गलेमें जो नवरत-हार था वह पुष्पमालाके साथ ट्रटकर मानुदासके हार्थोपर गिरा । इसे महाप्रसाद जानकर भानुदास राज-प्रासादके बाहर निकले । तब सब दरवाजे पहलेकी तरह बन्द हो गये । भोरमें जब पुजारी भगवान्की आरती करने आये तब उन्होंने देखा कि ठाकुरजीके गलेमें नवरत्न-हार नहीं है । तुरन्त उन्होंने राजाको खबर दी। सब छोग आश्चर्य करने छगे कि इतना कड़ा पहरा और पक्का बन्दोबस्त होते हुए यह कैसा चोर था जों राजप्रासादमें घुसा ओर नवरत्न-हार उड़ा छे गया। नगरमें चारों ओर राजकर्मचारी तहकीकात करने छगे, तब तुंगभद्राके तटपर नि:शङ्क मनसे गाते नाचते श्रीबिट्ठल्रूपके साथ समरस हुए भानुदास दिखायी दिये, और उनके पास श्रीबिट्ठलके गलेका नवरत-हार भी पुष्पहारके साथ दिखायी दिया। राजा कृष्णराय अत्यन्त कुद्ध हुए और उन्होंने चोरको सूलीपर चढ़ानेकी आज्ञा दी । सूलीके पास पहुँचाये जाते ही भानुदासने कहा-

'आकाश गरजना हुआ देखें, अखिल ब्रह्माण्ड मंग हो जाय और बडवानल त्रिमुवनको प्राप्त कर ले तो इससे क्या, मैं तो है बिट्ठल ! तुम्हारी ही बाट जोह रहा हूँ । सातों समुद्र मिलकर एक हो जायँ, यह पृथ्वी चाहे उसमें डूब जाय, अथवा पश्चमहा-मूत प्रलयको प्राप्त हों; तो भी हे बिट्ठल ! तुम्हीं तो मेरे संगी हो । चाहे जैसा जड-भार मुझपर आ पड़े पर मैं तुम्हारा नाम न हेहैंग, जैसे पत्निन करने हैं मेरा निक्षा है।

न्त्र वा क्षेत्र देव

श्वी स्त क्ति नद्धाः वर्त्ती कभी दोसा कर 🗝 विसनेते मगताम् सन्देः ह : किसी मकानी दोना की है। वससे भारतसे भी काँकर क शीतल और जलते में जिस्स मकतासङ पण्डु(ह्रनः हः: मात्रमें उस स्टीन पत्ते हिन की बहु एक सुहानना बृह्म बन् यह चमत्त्रा( देखका ७२२ । सेंवे हाल कह सुनाता । तर गया और उन्होंने सन्छा दि आज्ञा दी गती वह चोर नहीं, को पालकीम विरुक्त वह र दर्शन होते ही मानुरास गढ़र और उनके नेत्रोंसे आनन्द्र-ूर् अपूर्व मिकि देखका राजाको भारतसको श्रीविट्ठकको मूर्नि षर-पटमें निराजनेवाडे -

ا د.

छोडंगा, जैसे पतित्रता अपने प्राणेखरका नाम नहीं छोड़ती । यही मेरा निश्चय है।'

इतना अटल और ऐसा प्रचण्ड निश्चय, ऐसा अलौकिक एकविध भाव जिस भक्तका हो, क्या प्रह्लाद-प्रिय पाण्डुरङ्ग उसकी कभी उपेक्षा कर सकते हैं <sup>2</sup> ऐसा कौन-सा सङ्कट है जिसमेंसे भगवान् भक्तको न उबारें ? भगवान्ने क्या कभी अपने किसी भक्तकी उपेक्षा की है । भक्त भानुदासको जो ताप हुआ उससे 'मातासे भी अधिक कोमल-हृदय, चन्द्रमासे भी अधिक शीतल और जलसे भी अधिक द्वीभूत, प्रेमके अगाध समुद्र भक्तवत्सल पाण्डुरङ्गका हृदय उसी क्षण उमड़ पड़ा और क्षण-मात्रमें उस सूलीमें पत्ते निकल आये, क्षणार्धमे फूल-फलसे लद-कर वह एक सुहावना वृक्ष वन गया! भगवान्की छीछा अपरम्पार है। यह चमत्कार देखकर राजकर्मचारी राजाके पास गये और उन्हें सब हाळ कह सनाया। यह सनकर राजाका हृदय एक बार काँप गया और उन्होंने समझा कि जिसे चोर समझकर सूछी चढानेकी आज्ञा दी गयी वह चोर नहीं, कोई महान् भगवद्गक्त है। भानुदास-को पालकीमें विठाकर वह राजप्रासादमें ले गये। श्रीविट्ठलके दर्शन होते ही भानुदास गद्गद हो गये, उन्हें रोमाञ्च हो आया और उनके नेत्रोंसे आनन्द-वारिकी वर्षा होने लगी। मानुदासकी अपूर्व भक्ति देखकर राजाको परम सन्तोष हुआ और उन्होंने मानुदासको श्रीबिट्ठलकी मूर्ति पण्डरपुर ले जानेकी अनुमति दी। घट-घटमें विराजनेवाले अनन्त ब्रह्माण्डव्यापी भगवान् भक्तके ર

कर महिला 野市 部門 उन्नम्हतारा तंत्रांने तत्त हारी करे हो त तामृत्ती । हि 多有病疗病 क्रिक्कें के का हेला हते 前有部铺公 गुरुक्ताहे हुन हुन्ति

寺 守 养颜

हिन्दी कि। विदेश

· 中華田 新華新

हो महाला है

हें, इतिह रूपा हैं। स

स्त ने तो समें हैं।

面前面

इसमें इव डाय, क्वतं क्वतं

ह क्लिं। वृत्ती है है वे

इर का पहे पर मैं जिन्हों रहे हैं -

छिये छोटे-से बन गये और श्रीविट्ठलकी उस साँवरी मूर्तिको साथ छिये भानुदास वहाँसे विदा हुए । भानुदास श्रीबिट्ठल-मूर्ति छिये आ रहे हैं यह सुनकर पण्डरपुर तथा आस-पासके हजारों भावुक वैष्णव वीर झण्डी-पताका लिये तालमृदग बजाते हुए उनकी अगवानीके छिये पहुँचे । चार दिन पण्डरपुरमें आनन्दका मानो समुद्र ही उमड़ पड़ा । रथपर भगवान्को बैठाकर उनका जुल्लस निकाला गया । वह दिन कार्तिकी एकादशीका था । अवतक प्रत्येक कार्तिकी एकादशीको रथका जुल्लस निकलता है। यह वार्षिक जुल्लस. भानुदास अनागोंदीसे बिट्ठल-मूर्ति ले आये, उसी मंगल दिनका स्मारक है।

पण्ढरपुरमें भक्तोंने भानुदासका जयजयकार किया । श्रीविट्ठल-मूर्ति पण्ढरपुरमें न रहनेसे पण्ढरपुरका सम्प्रदाय ही भंग होनेका समय आ गया था, भक्त भानुदासकी भक्तिसे वह समय टल गया और भगवान्की मूर्ति फिर पण्डरपुरमें आ विराजी, इसके लिये भक्तोंने भानुदासकी स्तुति की, उन्हें अनेक धन्यवाद दिये। 'सूखी लकड़ीमें अंकुर निकले । भगवान् फिर पण्डरपुर भा गये।' इस आशयके अभंगपर गरुडपारके समीप मानुदासका कीर्तन हुआ। भक्त-मण्डलपर मानुदासके अनन्त उपकार हैं। भानुदासका भक्ति-ऋण भगवान्ने भी उनके कुलमें श्रीएकनाथ-जैसे विश्वविख्यात वन्दनीय पुरुष उत्पन्न करके शोध किया। उपर्युक्त घटनाके पश्चात् भानुदासकी भक्तिका परम विकास हुआ । पैठणमें एक दिन रातको हाथमें वीणा लिये भानुदास भजन करते-करते प्रेमसे भगवान्के

ध्यानमें वेसे होत हो तंन हुए। घन्य महत्तम । , कुछ । महुनक्ते दुन -स्पेनातः के क्लाय इ या। मानुदास्तं ५ वन अपना अहोमान समझने श्रीएकतायने जाने विषयों स्तर ही व्हा ई मी जन्मला <sub>था नवना</sub> सन्त सोहरे निमन [धन्यवरामें मेरा : कत्तमञ्जन हमारे स्ते , वर्षित हुवा ।] श्रीशुकाष्टकती देर पूर्वी भावकपा कं त्यापासी निहा वरा [पहले पूर्यमगनाम्-(प्रिपितामह ) भानुदास प्रिय हुआ।] वपने भागवतः । भेन इए एकनाय <sub>महाराजके</sub> व

को अत्र हम बन्दन करते

वश सब प्रकारते प्रिय हुँ ना

घ्यानमें ऐसे लीन हो गये कि उनके सामने स्वय श्रीपाण्डरंग प्रकट हुए । धन्य भानुदास ! धन्य एकनाय ! और धन्य उनका पावन कुल ! भानुदासके पुत्र चक्रपाणि, चक्रपाणिके सूर्यनारायण और सूर्यनारायणके एकनाथ हुए । एकनाथकी माताका नाम रुक्मिणी था। भानुदासके पावन कुलमें अपना जन्म हुआ इसे एकनाथ अपना अहोभाग्य समझते थे।

श्रीएकनाथने अपने 'रुक्मिणी-स्वयवर' ग्रन्थमें भानुदासके विषयमें स्वयं ही कहा है-

而产型的

**水铁**和

Ha LERGE

就对称标

E 325.45 PE 1 

不禁 弄

**元**项 年 原料 居

· 表示 500 [ ]

म्ह हिंद दर्जी हासी है

实现形就問

करी। उन्तर है है

ा सर्वेत स्टब्ले हर्ग

阿斯西斯西斯南

म् इत्याने देखे व्यक्ति

मी जनमलों घन्यवंशीं । म्हणोनि हरिमक्ति आम्हांसी ॥ सन्त सोइरे निजसुखासीं। वंश कृष्णासी निरविला॥

[ धन्यवंशमें मेरा जन्म हुआ, इसीसे हमें हरिभक्ति प्राप्त हुई; सन्त-सज्जन हमारे सगे-सम्बन्धी हुए और हमारा वंश श्रीकृष्णके अर्पित हुआ।]

श्रीशुकाष्टककी टीकामें भी लिखा है-पूर्वी भाजुकुपा सीरस। पितामहपिता भाजुदास। त्यापासी निहा वंश । जनार्दनप्रिय ॥

पहले सूर्यभगवान्की कृपा हुई जिससे हमारे पितामहपिता (प्रिपितामह्) भानुदास हुए । उन्हींसे यह वंश जनार्दनकी प्रिय हुआ।]

अपने भागवत-प्रन्थके उपोद्घातमें भानुदासको वन्दन करते हुए एकनाथ महाराजके ये उद्गार हैं--- 'पितामहके पिता भानुदास-को अव' हम वन्दन करते हैं जिनके कारण भगवानको हमाराः वंश सब प्रकारसे प्रिय हुआ, जिन्होंने बचपनमें मानु (सूर्य) की

सेवा की और स्वय चिद्भानु होकर, मानाभिमानको जीतकर जो भगवत्पावन' हुए, जिनकी 'पदबन्ध-प्राप्ति' से श्रीबिट्ठल-मूर्तिके दर्शन हुए। उन मानुदासके पुत्र चक्रपाणि, चक्रपाणिके सुलक्षण सुतका नाम सूर्य रखकर मानुदास निजमें निज होकर रहे। उन सूर्यके प्रभा-प्रताप-किरणसे माता रुक्मिणी प्रसूत हुई जो मेरी माता हैं। प्रन्थारम्भमें पूर्वजमालाको यह वन्दन किया है। यह मेरी भाग्यलीला धन्य है जो ऐसे वैष्णवकुलमें मेरा जन्म हुआ।'

इन उद्गारोंसे यह माळूम हो जाता है कि एकनाथ मानुदासको कितना मानते थे। मानुदासके कारण हमारा वंश भगवान्को प्रिय हुआ और ऐसे वैष्णव पिवत्र-कुल्में मेरा जन्म हुआ यह मेरा अहोभाग्य है, इत्यादि प्रेमभरे उद्गार हृदयको हिलानेवाले हैं। बड़े सात्त्रिक अभिमानके साथ एकनाथ कहते हैं कि मानुदासके पावन कुल्में मेरा जन्म हुआ इसीसे भगवत्-भक्तिमें मेरी प्रीति हुई। इस वैष्णव-कुल्में जन्म होनेपर अपनी 'भाग्यलीला' को एकनाथने 'धन्य' कहा है। इस धन्योद्गारका मर्म अनुभवसे ही जाना जा सकता है। मानुदासकी सत्यिनष्ठा, उनकी एकविध मिक और उनका शुद्धाचरण इत्यादि गुणोंका विचार करनेसे यही प्रतीत होता है कि 'शुचीना श्रीमतां गेहे' एकनाथ एक योगश्रष्ट महात्मा ही उत्पन्न हुए। इससे शुद्ध कुल्-परम्पराकी रक्षाका कितना महत्त्व है यह भी प्रकट होता है।

एकनाथके पिता सूर्यनारायणका नामकरण भानुदासने ही किया था और इसके बाद ही उनका देहावसान हुआ यह श्रीएकनाथके ही उपर्युक्त ठेखसे स्पष्ट है। यह घटना शाके १४३५ (सवत् १५७०) के लगभग हुई होगी।

तत्र तु

देह तो हो ने पी फटती है की रेप उसका अपना अश्रत नहीं कानी पहती, व ही सर्वहता उसके प्रा

मानुदासने वर्गः नाम 'सूर्यनातायण' दास परहोक सिनारे के लगमग— प्रभागं वर्गः कमते ही पिताका वर्गः कमते ही पिताका वर्गः कमते ही पिताका वर्गः कहता प्रकारते थे । . एकनायके नामका, अर्थ होता है तसे स्वय प्रकार व्यक्त किया है

### बाल्यकाल

तत्र तं बुद्धसंयोगं लमते पौचंदेहिकम्।

—गीता ६। ४३

देह तो छोटी-सी ही होती है, पर उसके आत्मज्ञानकी पी फटती है और ऐसा प्रकाश फैलता है जैसा सूर्यके आगे उसका अपना प्रकाश फैलता है। उसे अवस्थाकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वयस्की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वचपनमे ही सर्वज्ञता उसके गलेमें जयमाल पहनाती है।

—ज्ञानेख्वरी ६। ४४२-४३

मानुदासने अपने पुत्रका नाम 'चक्रपाणि' और पोतेका नाम 'सूर्यनारायण' रखा। सूर्यनारायण शिशु ही थे जब मानुदास परछोक सिधारे। इसके बीस वर्ष बाद—शाके १४५५ के लगभग—सूर्यनारायणके, रुक्मिणीके गर्भसे, 'एकनाथ' उत्पन्न हुए। एकनाथके जन्मकालमें मूल नक्षत्र पडा था। इससे जन्मते ही पिताका और कुछ ही काल बाद माताका देहान्त हो गया। दादा और दूदी, इन्हें बचपनमें प्रेमसे एका (एक्या) कहकर पुकारते थे। जन्मते ही मा-वापको ग्रास करके बचे हुए एकनाथके नामका, अध्यात्मदृष्टिसे, जो विलक्षण और गम्भीर अर्थ होता है उसे खयं एकनाथने ही अपने कुछ अमंगोंमें इस-प्रकार व्यक्त किया है—'मूलके मूलमें ही एका पैदा हुआ, इससे

म्मार्का वे क्रिक्ति क्रिक्ति व्यक्ति

लिकिहे। र

क्रिक्तमध्यानी इत्रा का सवार्थे भारतका प्रमे इत्रुक्त हिल्लेको है।

न्ते हैं कि महर्तने इन्तिने सी श्रीहों इन्तिने से श्रीहरू

े बतुमसे ही बर्न ब रक्ते एकी मीड और रक्ते एकी मीड सेस करते मीड सेस

त्त करते हैं। इ. इ. करते हैं। इ. इ. करते हैं।

त्तर है। यह स्वर्ग गर्वे विस्तित स्वर्ग गर्वे

2

मा-बाप डर गये। ऐसा यह मूल नक्षत्र आ पड़ा कि मैं दोनोंको निर्मूल करने लगा। उन्होंने नक्षत्रकी गान्ति की सो खयं ही शान्त हो गये और मैं मूलमें लगकर अपना नाम सार्थक करने लगा। एका जनार्दनकी गरणमें जाकर मूलकी वार्तामें पहुँचा और मा (माया—प्रकृति) सहित बाप (ब्रह्म) को घोंटने लगा।

जिन अमंगोंका यह आशय दिया है वे अमंग कहीं छपे हुए महीं हैं। पैठणमें कुछ पुराने पोथी-पत्रोंको देखते हुए ये अमग मिछ गये। इनका आशय कितना भावपूर्ण और कितना दिन्य है ! एकनाथका जन्म होते ही, मूळ नक्षत्रके कारण मा-नाप डर ज्ये और उन्होंने नक्षत्रकी शान्ति करायी, पर दोनोंका देहान्त हो गया। पर एकनाथ मूळमें ही छगे रहे, इससे शुद्ध आत्म-स्त्रक्रपाकार हो गये, यह सरळ आशय तो है ही, पर इससे भी अधिक गम्भीर ध्वनि भी इसमें है और वह यह कि मा याने माया (प्रकृति) और वाप याने पुरुप—क्षर और अक्षर—उन दोनोंको ही प्रास करके क्षराक्षरके परे जो त्रिगुणातीत परनहा है उसीमें 'एकनाय' मिळ गये। अस्तु।

एकनायने अपने पिता सूर्यनारायणको 'सुङक्षण' कहकर रमरण किया है और कहा है कि 'सूर्य-प्रभाके प्रताप-किरणोंसे माता रुक्मिणीने पुत्र प्रसव किया । सूर्यनारायण बदे ही बुद्धिमान् पुरुष थे और रुक्मिणी माता बदी पितवता और सुशीला देवी थीं । मा-वाप अपने पुत्रका बचपनका लाड-प्यार करनेके लिये भी जीवित न रहे, और एकनायका लाल-पालन करनेका सम्पूर्ण भार पनः ेः पाणि, चक्रपाणिके पं नाम भी वहें वीधक नहीं। वहोंकि जो नः एक्नेवालोंका स्त्रभाव नीर प्रपोत्रके ऐसे हैं। वहोंकि अपने एक्नेवाले रिस्कि मा पद्धति है कि अपने तपा अन्य देवी-देवतः एक्नांसका यह स्पृट्

> तचा, मांस, बना हुआ तया वि तयापि इसी निन्ध परमात्माकी प्राप्ति होनेरार भी पहल ही पडता है जीर नाम बयों न रखा ••

हो ! सात ससार '

पूर्णं भूत्रपुरं

वाल्यकाल २३ सम्पूर्ण भार चक्रपाणिपर पड़ा । भानुदास, भानुदासके पुत्र चक्र-पाणि, चक्रपाणिके सूर्यनारायण, सूर्यनारायणके एकनाथ, ये सब नाम भी वडे बोधक हैं। नाममें क्या रखा है, यह कहना ठीक नहीं । बचोंके जो नाम रखे जाते हैं उनमें भी उन नामोंको रखनेवालोंका स्वभाव दिखायी देता है। भानुदासने अपने पुत्र और प्रपौत्रके ऐसे नाम रखे जिनसे उनकी हरि-भक्ति प्रकट होती है । बचोंके छल्छ-बुद्यू नाम रखनेवाले छल्छ-बुद्यू संसारमें बहुत हैं ! 'सुलोचना.' 'चारुचन्द्र' आदि शरीर-सौन्दर्य-दर्शक नाम रखनेवाले रसिक मा-बाप भी बहुत हैं; पर धर्मशील घरानोंमें यह पद्धति है कि अपने उपास्य देवेंा, तीथों, सन्तों और साध्वियों तथा अन्य देवी-देवताओं के ही नाम अपने वर्चों के रखे जाते हैं रक्त-मांसका यह स्थूल पिण्ड निन्च ही है। आचार्यके कथनानुसार-त्वङ्मांसरुघिरस्नायुमेदोमज्ञास्थिसंकुलम्

可能對

त्योगको ज्या स्थापन

報報 副

ने की वे

能可!

कंग हो हो हा

रले हारे वन

前關節

क्रा म्या ह

可識都

ाले हुद वर्ग

意動用語

ह दिन मार्ज

हा की बचा-व

计影響

ो 'हर्सा' व्हरा

क्रे प्रापितां

जा हो बुहिल्ल

ना और सुर्रीण देवे

हम्मा करके कि

नु।

पूर्णं सूत्रपुरीपाभ्यां स्थूलं निन्दामिदं वपुः॥ ---विवेक-चूढामिण 💵

त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेद, मजा और अस्थिसे बना हुआ तथा विष्ठा-मूत्रसे भरा हुआ यह शरीर निन्ध ही है, तथापि इसी निन्ध शरीरका आश्रय करके ही परम पावन परमात्माकी प्राप्ति करनी होती है। शरीर ऐसा निन्ध और नश्वर होनेपर भी पहचानके लिये इसका कुछ-न-कुछ नाम रखना ही पड़ता है और जब नाम रखना ही पड़ता है तन ऐसा ही नाम क्यों न रखा जाय जिससे पद-पदपर भगवान्का स्मरण हो ? सारा संसार ईश्वररूप है । इस भावनाको अखण्ड रखनेके

રષ્ટ

लिये भक्त लोग सांसारिक वातोंमें भी हर जगह ऐसा उपाय किये रहते हैं कि जिससे सदा भगवान्का स्मरण होता रहे । नामकरण भी ऐसा ही एक उपाय है। भक्तोंके सांसारिक व्यवहारके नाम भी भगवान्का स्मरण करनेवाले होते हैं। अन्दर, बाहर सर्वत्र भगवान्का ही ध्यान और दर्शन करते हुए भक्त ससारको ही ईश्वररूप बना देते हैं। नामोच्चारणके साथ नामातीतका स्मरण हो यही नामकरणका हेतु होता है। श्रीमद्भागवतके छठे स्कन्धमे अजामिलकी कथा है। अजामिल महापापी था पर उसने अपने लाडले वेटेका नाम 'नारायण' रखा था, इससे जहाँ-तहाँ 'नारायण' का नामोचारण करते-करते उसकी वाणी पवित्र हो गयी। नारायण-नामका कुछ ऐसा चसका उसे लग गया कि प्राणी-स्त्रमणके समय त्रिष्णु भगवान्के दूत उसे वैकुण्ठ-धाम हे जानेके लिये आये । पवित्र नामोंकी कुछ ऐसी महिमा है कि उनके साथ पवित्र विभूतियोंका स्मरण होता है, उनका चरित्र सामने आ जाता है और उसीमेंसे अपने उद्धारका मार्ग भी निकल पडता है। पवित्र नामके सात्त्विक संस्कारसे वाणी पवित्र हो जाती है, उससे मन और बुद्धिपर भी दिन्य संस्कार होता है । भक्तोंकी रक्षा और दुष्टोंके नाशके लिये भगवान्ने अपने हाथमें चक्र धारण किया है इसका सदा स्मरण रहे । इसिछिये भानुदासने अपने पुत्रका नाम चक्रपाणि रक्खा । भानुदासपर उनके वचपनमें जिन सर्यनारायणने ब्राह्मण-नेशमें आकर अनुप्रह किया, उनका नित्य स्मरण रखनेके लिये उन्होंने अपने पोतेका नाम सूर्यनारायण रखा । यही परम्परा आगे भी चली। 'एकनाय' तो एकनाय ही हुए !

एकनायने अपने पुत्रका
नाम 'गगा' और 'गोदा'
पैठणवासकी संगिनी तो
प्यारका नाम उन्होंने ''
स्माण या । मानो 'एकन और 'छीछा' ये माई-वह एकनायने 'मुक्तेश्वर' (ख मानुदासके कुळमें सबके मगबद्धकिका ही स्मरण इतना विस्तार किया ''

एकनाय वचनन से अहा और मेघा उनके अपना यह कहिंचे कि र या। त्नान सन्या, हर्रे वहीं प्रीति थीं। हायमें ऐसी ही कीई या पर्या अ करने नाले हिर्मक कहीं से पत्नी एकाप्रताके साथ " कीई कुछ कहता तो " कीई कुछ कहता तो पस कीई केंद्रों तन उन्हों के पास केंद्रें एकनाथने अपने पुत्रका नाम 'हरि' रखा और अपनी दो पुत्रियोके नाम 'गंगा' और 'गोदा' रखकर अपने काशीवास तथा निस्पेक पैठणवासकी संगिनी गोदाका स्मरण जागृत रखा । गोदाका प्यारका नाम उन्होंने 'छीछा' रखा था सो भी भगवन्मायाका ही स्मरण था। मानो 'एकनाथ' रूप पुरुषोत्तमके घर इस प्रकार 'हरि' और 'छीछा' ये भाई-बहन खेळने छगे! छीछाके पुत्रका नाम भी एकनाथने 'मुक्तेश्वर' रखा! एकनाथकी स्त्रीका नाम गिरिजा था। भानुदासके कुळमें सबके ये नाम भी उनके घरमें विछास करनेवाछी भगवद्गक्तिका ही स्मरण करानेवाळे हैं, इसीछिये यहाँ इस बातका इतना विस्तार किया गया है।

एकनाथ बचपनसे ही बड़े बुद्धिमान् और श्रद्धावान् थे। श्रद्धा और मेधा उनके जन्मकालमें ही उनके साथ उत्पन्न हुई थीं; अथवा यह किहिये कि इनका स्नेह उन्होंने पूर्वजन्ममें ही प्राप्त किया था। स्नान-सन्ध्या, हिरमजन, पुराणश्रवण और देवपूजनमें उनकी बड़ी प्रीति थी। हाथमें करताल लेकर या कन्धेपर कल्छुल या ऐसी ही कोई चीज रखकर और उसीको वीणा समझकर वह मजन करते या पत्थर सामने रखकर उसपर फूल चढ़ाकर 'राम-कृष्ण-हिर' कहते हुए नाचने लगते। कोई कथावाचक या कीर्तन करनेवाले हिरमक कहींसे आ जाते तो उन्हें दण्डवत् करते और ऐसी एकाग्रताके साथ कथा सुनते जैसे सब कुछ समझ रहे हों। कोई कुछ कहता तो परिप्रश्न करके वक्ताको रिक्ताते। दादा पूजामें बैठते तब उन्हींके पास बैठकर पूजा-कर्ममें उनकी सहायता करते।

西州 多輔

青春丽柳

चीत्र साने व

नेमें निवट पूर्व

किंग्ने

ह है। महेंत्री ही

हायमें कि द्वारण

म्तुरासने क्षमे

नके बच्चानमें बिन

वरा, उतका किल

म्प्नाएम खा

इनके ये सुलक्षण देखकर वृद्ध दादा और दादीके नेत्रोंसे प्रेमाश्रु बहने लगते । एकनाथ हाथमें कोई डण्डा लेते और उसीमें कोई कपड़ा वॉधकर उसीको 'यह हमारा झण्डा' कहकर नाचते-कूदते। त्तब उन वृद्धोंसे न रहा जाता । वे उसे गोदमें उठा छेते और वड़ा प्यार करते, यह कहते कि 'यह छड़का भानुदासका यश ब्दिग्-दिगन्तमें फैलावेगा । अङ्गोसी-पङ्गोसियोंको भी एकनाथने अपने गुणोंसे मोहित किया। वचपनमें भी इनका स्वभाव हठी नहीं था, न इनमें कोई लड़कपन ही था। जो कुछ मिलता उसीसे यह सन्तुष्ट रहते । देव-ब्राह्मण और साधु-महात्माओंके विषयमें सहज प्रेम, सल्यमें प्रीति, अन्तर्वाद्य सरलता, मजनमें मम होकर भूख-प्यासको भी भूल जाना, सबके प्रिय होना, नम्रता ये सब गुण एकनाथमें बचपनसे ही थे। इनके लिये उन्हें कोई अभ्यास नहीं करना पड़ा। अनेक गुणोंका सहज साहचर्य होनेसे निर-मिमानता और शान्ति ये दो अलैकिक गुण भी उनमें बचपनसे ही प्रकट थे । इनकी मनोहर मूर्ति देखकर तथा इन्हें भानदासके श्रेष्ठ कुलका बचा हुआ एकमात्र तन्तु जानकर पैठणके लोग इन्हें बहुत प्यार करते और इस प्यारके साथ इन गुणोंका योग होनेसे वालकपनसे ही इस वाल भागवतका जयजयकार होने लगा।

छठे वर्ष एकनाथका यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ और उन्हें अक्षकर्मकी उत्तम शिक्षा मिली । नित्य सायंकाल कथा बाँचनेवाले पण्डित इन्हींके घर कथा बाँचा करते और इनसे नियमपूर्वक संस्कृतका भी अध्ययन करा लेते थे । पुराणोंकी कथाएँ एकनाय

वही श्रद्धासे पुरते है, सुनाते ये और दादास .. उन्हें पना हटने थे। समय रही छाता या । सन्धानन्दनमें यह कर्र देव-गुरुजनोंका बन्दन किये विना इन्होंने कभी लिये कामी लघुराङ्का .. श्चिता देखका वहे -वही तीत्र थी। इससे धुनते ही वह निपन इ कमी-कमी यह सन्देह म तो कही हमने इसे डुना पूर्वाभ्यस्त निपयोक्ता का बानका तुरत उदय हो उपनापते' गीताके ह महाराजने कहा है कि नमङ खिल्नेपर उसकी वृद्धिते व अन्दर भएकर लाहा है। अपना प्रभाव किनारे उख्छेन छाती है सर्ग करती है 📆

रातको चन्द्रप्रमा बिस ः

法流行

治病治

できずれ

三世 兴計

स्त्र व भे रहारे

PE RIT

:संशंहर

- 2 30 5 55

中原母語

""

---

南南南南

जड़ी श्रद्धासे सुनते थे, सुनी हुई कथाएँ फिर अपनी दादीको सुनाते ये और दादासे तथा पण्डितजीसे अनेक परिप्रश्न करके उन्हें थका डालते थे। किसी चीजको कण्ठ करनेमें उन्हे विशेष समय नहीं लगता था। वयस् इतनी अल्प होनेपर भी त्रिकाल सन्ध्या-वन्दनमें यह कभी चूकते नहीं थे। स्तोत्र-पाठ, सायं-प्रातः देव-गुरुजनोंका वन्दन आदि भी नियगपूर्वक करते थे। स्नान किये विना इन्होंने कभी जल भी नहीं प्राशन किया, विना जल लिये कभी लघुराङ्का करने नहीं वैठे। इनकी नियमितता और शुचिता देखकर नड़े-वूढे दाँतों उँगली दवाते । इनकी बुद्धि वड़ी तीत्र थी । इससे जो त्रिपय गुरु उन्हें समझाते उसे छुनते-सुनते ही वह विषय इन्हें इतना अवगत हो जाता कि गुरुको ही कभी-कभी यह सन्देह होता था कि इसका जाना हुआ विषय ही तो कहीं हमने इसे दुवारा नहीं समझाया । एकनाथका अध्ययन पूर्वाभ्यस्त विषयोंका आवर्तन ही या । इनकी सत्त्वप्रधान बुद्धिमें ज्ञानका तुरंत उदय हो जाता या। 'सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपनायते' गीताके इस श्लोकपर टीका लिखते हुए ज्ञानेश्वर महाराजने कहा है कि 'सत्त्वगुणका उदय होनेपर वसन्तऋतुर्मे कमल खिलनेपर उसकी सुगन्ध जैसे सर्वत्र फैल जाती है वैसे ही बुद्धितेज अन्दर भरकर भी न समा सकनेके कारण वाहर निकलने चगता है, अथवा वर्षाकालमें महानदी जलसे पूर्ण भरकर दोनों किनारे उछलने लगती है उसी प्रकार बुद्धि जिस-जिस शास्त्रको स्पर्श करती है उस-उसपर अधिकार जमाती है: अथवा पूर्णिमाकी रातको चन्द्रप्रभा जिस प्रकार आकाशमें सर्वत्र फैल जाती है, उसी

प्रकार सत्त्वगुणी पुरुपकी वृत्ति सम्पूर्ण ज्ञान आत्मसात् कर छेती है।' ज्ञानेश्वर महाराजका आनुभविक वर्णन एकनायके विषयमें भी पूर्ण सत्य है। एकनाथकी बुद्धि इस प्रकारकी होनेसे उनकी शङ्काओंका समाधान करते हुए पण्डितजी भी घवरा जाते थे और उन्हें यह भय होता था कि इसको शिक्षा देना मुझसे कैसे वन पड़ेगा, कभी-कभी तो एकनायकी ज्ञाननिष्ठा देखकर उन्हें यह भी भासित होता था कि शिष्यके रूपमें यह कोई सर्वज्ञ पुरुष सामने बैठा हुआ है। एकनाथके मार्मिक और हृदयको खोलनेवाले प्रश्न सुनकर कभी-कभी पण्डितजी एकनायके दादा चक्रपाणिजीके पास जाकर यह भी कहते कि, 'मैंने तो पेटके लिये कथा बाँचना सीखा और यह लडका ऐसे प्रश्न करता है कि उनका समाधान करनेकी सामर्थ्य मुझमें नहीं है।' इस प्रकार बारह वर्षकी अवस्था-में रामायण-महाभारत तथा अनेक पुराणोंकी रम्य कथाएँ तथा भागवतके ध्रव-प्रह्लादादि वाल भागवतोंके आख्यान सुनकर एकनाथ-की बुद्धिमें जो विलक्षण शक्ति उत्पन्न हुई वह बड़े-बड़े पण्डितोंके छिये भी अतक्ये थी । सामान्य छोगोंको यह बात असम्भव-सी माछम होती है। कारण, ऐसा बालक सहसा उनके कहीं देखनेमें नहीं आता । परन्तु एकनाथका सारा चरित्र ही असामान्य होनेसे उसमें बंचपनसे ही ऐसी असामान्य बातोंका होना ही सामान्य है। इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं। ऑखोंमें दिन्य अञ्चनके लगते ही पातालमें गड़ा हुआ धन भी दिखायी देता है, 'उसी प्रकार सत्त्व-गुणाधिष्ठित पुरुषको सम्पूर्ण ज्ञान अनायास ही प्राप्त होता है। श्रीमच्छद्भराचार्यका वेदाध्ययन बारह वर्षमें पूर्ण हुआ, ज्ञानेश्वर-

महारापने केवरवे केव तिया, मुन्यस्य र प्राप्त हुङ, उरु गर्दः " जनमंद्र दे । के कि ति त्वानाम । सि एक म्यान है विशा महारिहें रेतेवारे सर्वत हुं . र जी जिला बेसे पते हुए बन्ते के वैते ही करियके हैं, सहगुर भी ते न हैं , बीत चुना ए, एकन ये, सह्यक्ष्मं महत्त्व म्रुनी—दिवानपा ॥ वनके पास बानो, रह धुनते ही घर-हार द<sub>िय</sub> नीय मगनान्त्रा न न ह काल देवाह्य पहुँचे। होका उन्होंने काना .

१८६७ (सन्त् १६०३

जिस दिन वह श्रुम**े** 

न्हर् र से क्राने केरे 自識的 का उसे वे के ·हुइने की व बस रहे दर्भ क्तं क्ल **南部** क्रातीक्षेत्र 片明 都 र रक्ता समाना न्स् निर्म विलि ल कारें वा रन प्रवन्त एकतीय. ्रांची क्रांके इंड विकाय-मी क्ते ब्री रेखों त वतन न होनेसे ता ही समान्य है। वश्चनके छाते ही उसी प्रकार सर्व-

महाराजने सोलहवें वर्षमें ज्ञानेश्वरी-जैसा अनुपम प्रन्थ निर्माण किया, समर्थ रामदास स्वामीको बचपनमें वसिष्ठ-सा उम्र वैराग्य प्राप्त हुआ, एकनाथकी यह बात भी ऐसी ही है। यह 'अनेक जन्मसंसिद्ध' थे। हौिकक गुरुसे प्राप्त हो सकनेवाछी हौिकक विद्या पूर्वजन्माभ्यासके बलसे उन्हें सहज ही प्राप्त हो गयी। पर इससे उनका समाधान कैसे होता ? उनका मन बेचैन हो उठा कि ध्रत्र, प्रह्लादादिको जैसे नारद मिले वैसे भगवान्की प्राप्ति करा देनेवाले सद्गुरु मुझे कव मिलेंगे ? खाने-पीनेसे भी उनकी रुचि इट गयी । ऐसे शिष्यके लिये सद्गुरु कहीं दूर थोड़े ही होते हैं? जैसे पके हुए फलमें चोंच मारनेके लिये तोता तैयार ही रहता है, वैसे ही सिच्छिष्यके तैयार होते ही उसपर अनुग्रह करनेके छिये सद्गुरु भी तैयार ही रहते हैं। एक दिन रातको, तीसरा पहर बीत चुका था, एकनाथ अकेले शिवालयमें हिरगुण गाते हुए बैठे ये, सद्गुरुकी खोजमें छगे हुए इदयमें उन्होंने यह आकाशवाणी सुनी--'देवगढपर जनार्दन पन्त नामक एक सत्पुरुष रहते हैं, उनके पास जाओ, वह तुम्हें कृतार्थ करेंगे।' इस आकाशवाणीको सुनते ही घर-द्वार या चृद्ध दादा-दादीका कुछ भी खयाल न करके नाथ भगवान्का नाम लेकर वहाँसे चल पड़े और तीसरे दिन प्रात:-काल देवगढ़पर पहुँचे । वहाँ उन्हे जनार्दन पन्तके दर्शन हुए। गद्गद होकर उन्होंने अपना शरीर गुरुचरणोंमें अर्पण किया। शाके १४६७ (संत्रत् १६०२) के लगभग यह घटना हुई । गुरु-शिष्यका जिस दिन वह शुभ मिलन हुआ वह दिन धन्य है।

## गुरु जनार्दन स्वामी

गुरु ही माता, गुरु ही पिता और गुरु ही हमारे कुछदेव हैं। महान् संकट पड़नेपर आगे और पीछे वही हमारी रक्षा करने-वाछे हैं। यह काय, वाक् और मन उन्हींके चरणोंमें अर्पण है। एका जनार्दनकी शरणमें है। गुरु एक जनार्दन ही हैं।

—एकनाथ⁄

जनार्दन स्वामी पहले चालिसगॉवके अधिवासी और वहाँके देशपाण्डे थे। यह श्रीआसलायन सूत्रके ऋग्वेदी देशस्य ब्राह्मण थे। इनका जन्म शाके १४२६ फाल्गुन कु० ६ को हुआ (संवत् १५६१ चैत्र कृ० ६)। पूर्व-कर्म-ऋणानुबन्धसे इन्हें यवनराज्यकी नौकरी करनी पड़ी। इसमें इनकी पदवृद्धि भी बहुत हुई, आखिरको ये देवगढ़ या दौलताबादके बड़े हाकिम हुए, मुसलमान-बादशाहके बड़े विश्वासपात्र सलाहकार भी हुए । वड़े वीर, दृढ-खभाव, नियमी और तेजस्वी पुरुष थे। अपने काममें बड़े दक्ष होनेके कारण राज्यमें इनका वड़ा दत्रदत्रा था। तथापि इनका सत्रसे अधिक यश यही फैला हुआ था कि यह वड़े साधु पुरुष हैं और उस जमानेमें भी इनकी खधर्मनिष्ठाका डंका चारों ओर वज रहा था। यह गुरु दत्तात्रेयके उपासक थे और उपास्यदेवके सगुणरूपका दर्शन इन्हें प्रलक्षमें होता था। ब्राह्ममुहूर्तमें उठनेके समयसे लेकर मध्याहतक यह स्नान-सन्ध्या, समाधि और श्रीदत्त-सेवामें ही छगे रहते थे । मध्याह्रके बाद यह क्रचहरीका काम देखते थे । पुनः सायं-सन्च्या आदि करके रातकों 'ज्ञानेखरी' और 'अमृतानुभव' का

निरुपण करते थे। इनका समा बौर ऐसा प्रक्य या कि उस ल यह वहे दवछ और न्यानिष्ठ भी यी। इनके छिये, वादशाई। दिन) को देवगढ़की सब सरक षी। योगियोंके हिये भी जो े निवाहते हुए यह स्वधर्मके ला इए। प्रपन्न और परमार्थ दे ग्रीदत्त भगवान्के सगुण <sub>साद्या</sub> वनासक्तिका इनमें अखण्ड नि वेज निकलता था । 'वाह्य <sub>प</sub>् षे वज्वल हुए' इन भक्तिन्छः सभी वन्दनीय मानते ये । न मगवान् दत्तात्रेय देवगढ़में विः निल भजन पूजन और आ वसके आसपासका क्षेत्र ;

श्रीदत्त सगतान्ते जनाः सहरानुमव देकत कृतार्ष वा महाराज अपनी मागवत (अ है। वह कहते हैं— पुरुसे पिना हुई कि सद्गुरुके मगतान् मावके सूखे हैं।

निरूपण करते थे । इनका समाधि लगानेका स्थान एकान्तमें था और ऐसा प्रबन्ध था कि उस ओर कोई जाने नहीं पाता था । यह वड़े दयाल और न्यायनिष्ठ थे, सवपर इनकी वैसी ही धाक भी थी। इनके लिये, बादशाही हुक्मसे, प्रति गुरुवार (गुरु दत्तका दिन ) को देवगढकी सब सरकारी कचहरियों में छुट्टी रहा करती थी। योगियोंके लिये भी जो सेवाधर्म अगम्य है. कहते है उसको निबाहते हुए यह खधर्मके आचरणसे जरा भी कभी च्युत नहीं हुए। प्रपञ्च और परमार्थ दोनों ही उत्तम रीतिसे चलाते थे। श्रीदत्त भगवानुके सगुण साक्षात्कारके प्रभावसे समता, शान्ति और अनासिकका इनमें अखण्ड निवास था। इनके शरीरसे विलक्षण तेज निकलता था। 'बाह्य कर्मोद्वारा घुलकर खच्छ और अन्तर्ज्ञान-से उज्जल हुए' इन भक्ति-ज्ञान-वैराग्यकी मूर्तिको हिन्दू-मुसल्मान सभी वन्दनीय मानते थे। जनार्दन खामीकी भक्तिसे प्रसन होकर भगवान् दत्तात्रेय देवगढमें विराजने छगे, इससे तथा वहाँ होनेवाछे नित्य भजन-पूजन और आत्मचर्चाके दिन्य परिमलसे देवगढ और उसके आसपासका क्षेत्र पुण्य-पावन और परम आह्वादप्रद हो गया।

श्रीदत्त भगवान्ने जनार्दन खामीपर अनुप्रह किया और उन्हें स्रह्मपानुभव देकर कृतार्थ किया । उस प्रसंगका वर्णन खयं एकनाथ महाराज अपनी भागवत ( अ० ९ ) मे सहज स्कृतिसे कर गये हैं। वह कहते हैं---'गुरुसे मिलनेकी महाराजको ऐसी अनन्य चिन्ता हुई कि सद्गुरुके चिन्तनमें वह तीनो अवस्थाएँ भूछ गये। भगवान भावके भूखे हैं। ईनकी इस दढ़ अवस्थाको जानकर

314 उन्हें को हो। अग्रहाल करे ति पर्के क्षेत्र है। बदार ही है।

हे बीराई में की क्रोंशनका थे। इन्हें हों (स्त्र -दुरको हुँ वनगणी द्रवंदा ही बांबती ः इति क्षान्त्रात बद्शाहने ह । ते की धरमा ने इसे से वि होते हा तकी हुन वर्ष हरहे समुद्रमहें बेरक - नी ओ बन हा वा

इन्पद्वेतं स्पारपत्र

कुल्ले उठनेके समयो हेता

के वैस्त्रेगों है ले

श्रीएकनाथ-चरित्र

श्रीदत्त भगवान् प्रकट हुए और इनके मस्तकपर उन्होंने हाथ रखा । हाथ रखते ही सम्पूर्ण बोध हो गया । इस मिथ्या प्रपञ्चका जो मूल खरूप है वह आत्मबोधसे ज्ञात हो गया। कर्म करके मी जो अकर्ता है उसीने 'अकर्तात्मबोध' करा दिया, देहमें रहकर भी विदेहता कैसे होती है वह भी तत्त्वतः ज्ञात हो गया। गृहस्थाश्रमको छोड़े विना, कर्मरेखाको छाँघे त्रिना, निज व्यापारमें लगे रहनेकी अवस्थामें जो बोध सर्वथा नहीं होता वह बोध मनको प्राप्त हो गया, मनका मनपन छूट गया, उस अवस्थाको सँभालना कठिन हो गया, जनार्दन महाराज मूर्छित हो गये। गुरु दत्तात्रेयने उन्हें तत्त्वतः चैतन्य किया और कहा, 'भक्त सत्त्वावस्थामें रहता है, उसे भी आत्मसात् करके निजबोधमें रहो।' पूजाविधि करके जब जनार्दन महाराज चरणोंपर गिरे तब गुरु दत्तात्रेय अपनी योगमायाके योगसे अदृश्य हो गये।'

श्रीदत्तात्रेयने चौबीस गुरु किये थे इसी प्रसगकी कथा विस्तार-पूर्वक तीन अध्यायोंमें कहकर दत्तात्रेयकी शिष्य-परम्परा बतलाते हुए एकनाथ महाराज ऊपर दी हुई रहस्य-कथा कह गये हैं। इतने रहस्यकी बात सबसे कहने योग्य तो नहीं माछ्म होती। कारण, कल्युगमें श्रद्धाहीन तर्कवादियोकी ही भरमार होनेसे ये लोग इसपर यह कहनेमें भी नहीं चूकेंगे कि एकनाथ महाराजने यह अच्छा परिहास किया ! ऐसे ही छोगोंका स्मरण करके एकनाय महाराजको पीछे यह खयाल हुआ कि गुरुके सम्बन्धमें यह रहस्य प्रकट करनेमें भूल हुई ! तथापि 'दत्तात्रेय शिष्यकथन करते हुए

जनार्दनका स्मरण हुआ। प्रेमके आवेशमें सद्गुरके मी कह गरे। मकोंपर अ-

गुह

जप्र एकनाय मरा का जो वर्णन दिया है , हमें यह वात अच्छी त(e. पूर्ण निष्ठा रखकार तनमय ह सगुणरूपसे प्रत्यक्ष ४३४ सत्ततंग्रुद्ध जीन निरहा ही तहाँ सकते देखनेमें नहीं अनुभव नहीं होता उसे वे वात मिच्या नहीं होती। नाननेवालोंके मुखरे ही ज हीकी जीहरी कीर <sub>अपने</sub> प्रत्येक शास्त्रका मर्मज्ञ अनु सम्बन्धमें यदि प्रमाण भा , वज्यालसाम्बने परागेमें भी साधु <sub>महात्माओं</sub>से ही केनल सामान्य मनुष्य नियमे रू सिद्ध पुरुषेति जनुमन्त्री : रमिलेये सामु-महात्मानीके विनकी कल्पना सामान्य

जनार्दनका स्मरण हुआ' और देहका ध्यान न रहनेसे सद्गुरु-प्रेमके आवेशमें सद्गुरुके चरित्रकी यह अल्पन्त महत्वकी वात भी कह गये। भक्तोपर अवस्य ही उन्होंने यह बड़ा उपकार किया।

神中门河南

可能 机分钟

**以有一种** 

李正 西京社

神神神

ह से गुर्ग बतें की

· 京村等河南京东南京

F PART COM

FOR SHIP

ek f

ऊपर एकनाथ महाराजने सद्गुरु-चरित्रके महत्वपूर्ण प्रसंग-का जो वर्णन किया है उसका अब थोड़ा विचार करें। सबसे पहले हमें यह बात अच्छी तरहसे ध्यानमें रखनी चाहिये कि परमात्मापर पूर्ण निष्ठा रखकर तन्मय होनेवाले जीवके उद्धारके लिये परमात्मा सगुणरूपसे प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं ! इतना बड़ा अधिकारी, सत्त्वसंशुद्ध जीव विरला ही होता है इसलिये ऐसी बातें भी जहाँ तहाँ सबके देखनेमे नहीं आतीं; पर पापी जीवोंको जिस बातका अनुभव नहीं होता उसे वे भले ही मिथ्या कहें, किन्तु इससे वह बात मिथ्या नहीं होती । किसी भी शास्त्रके सिद्धान्त उस शास्त्रके जाननेवालोंके मुखसे ही जाने जा सकते हैं। रोगकी परीक्षा वैच. हीरेकी जाहरी और कुश्तीकी उस्ताद ही कर सकते हैं। इसप्रकार प्रत्येक शास्त्रका मर्मज्ञ अनुभवी ज्ञाता कम-से-कम अपने शास्त्रके सम्बन्धमे यदि प्रमाण माना जाता है, तब संसारके सब शास्त्र जिस अध्यात्मशास्त्रके पसंगेमें भी नहीं हैं, उसकी गूढ वातोंकी पहचान साध-महात्माओसे ही केवल पूछी जा सकती है, यह स्पष्ट है। सामान्य मनुष्य, विषयी-विलासी जीव या साधना करनेवाले साधक भी सिद्ध पुरुषोंके अनुभवकी ठीक कल्पना कैसे कर सकते हैं 2 इस्ळिये साधु-महात्माओंके चित्रोमें यदि कोई ऐसी वातें आ जायँ जिनकी कल्पना सामान्य मनुष्य नहीं कर सकते तो इतनेसे उन

وخ

बातोंको मिथ्या कहकर उड़ा देनेका कोई दुस्साहस न करे। साधु बनकर साधुको देखे, भक्त होकर भक्तको जाने और ज्ञानी होकर ज्ञानीको पहचाने । जिसे इतना अधिकार न प्राप्त हुआ हो वह साधु-महात्माओंकी इन बातोंको मूर्खताभरी और मिथ्या कहनेके फेरमें न पड़े, इसीमें उसका हित है। सूर्यकी बदनामी करनेसे उसका प्रकाश थोड़े ही कम होता है शसाध-महात्मा सूर्यके समान हैं। उनकी वास्तविक योग्यता विषयोंके अन्धकारमें अपना प्रपन्न रचनेवाले जुगन् नहीं कर सकते । सगुण-साक्षात्कार अथवा सन्तोंके चरित्रोंमें देख पड़नेवाले अन्य चमत्कार मिध्या नहीं हैं। भानुदास अथवा एकनाथ या ऐसे ही अन्य किसी भी स्वस्क्रपको प्राप्त महात्माके चरित्रमें दिखायी देनेवाले ये चमत्कार कोई अद्मुत व्यापार नहीं हैं । प्रत्युत इन सब चरित्रोंको महात्माओंके अनुभवकी दृष्टिसे ही देखना चाहिये। भक्तोंको सगुण-साक्षात्कार होता है। जनार्दन खामीको श्रीदत्त भगवानके दर्शन हर. अनुप्रह हुआ और नित्य-दर्शन भी हुआ करते थे। जनार्दन खामीने एकनाय महाराजको भी श्रीदत्त-दर्शन करा दिये। एकनाय महाराजके द्वारपर दासोपन्तने श्रीदत्त भगवान्को चोपदारके भेसमें देखा। एकनाय महाराजके घरपर श्रीदत्त भगवान् वारह वर्षतक श्रीखण्डिया वनकर काम करते रहे । इन सब बातोंको हम छोग चमत्कार कहते हैं, श्रद्धाछ छोग इन वातोंको सत्य समझते हैं, अज्ञानी छोग इन्हें मिथ्या मानते हैं । पर ये मक्तोंके अनुभवकी सत्य वातें हैं। अस्तु।

z: 1

नार्त हुन्दें क्रिके श्रीत्व मत्त्रहे अपुन्दको मुर्भः मेही निही वह वह न . . को न्तुस्त्र नित्रं देश उर क्षिती क्याने मने हीं नहीं या, तब मजनिएके, मोन्स हर और उनके सिन्पर उन्होंने -<sup>हायका</sup> स्पर्त होते ही सन्दर् मी अन्तर्तां वर्षात् अन्तर्न हरू <sup>प्रतर</sup> हो गयी । गृहस्ताश्रन्तो । चौँ, अपना कर्म करते हुर क वें प्राप्त हो गना जाँत उत्तेर. <sup>बृह्</sup> मुक्ति हो गये, तद श्राद्त सीवित्रताका यह उपान गर. केमो सहज भावसे रहना <sub>सिन्ड</sub> श्वा करके जनादेन सामी <sub>ए :</sub>-<sup>मानाम्</sup> अपने योगमायाने बंडसे को साप्रकार जो भगवान्के ४० <sup>तनके प्रधान</sup> शिष्यने किया है। रेखानो निना राँधे' निज्ञीयसे जनाईन खामीको किया और व राबको मिछा। बनाद्दंन सामी यमें वसग होका क्यांत "नन

李 李 李 西 南 **计音序** 前 刻 那 नं केरियमं साहिशक्त · 查尔 年 人名 新城市 斯克 不 经 版版 表 (1) [E 5] (1) [E 5] · 医疗 图 图 

部門

お前頭は

**共和党** 

· 可是 (1)

है करते हैं।

रे । इंडिन्ड्र्स्स वर्ग

1 m 100 # 1000

\* \*\*\*\* \* \*\*\*\*\*\* \*\*

· F 帮 前

**计学**概据

जनार्दन खामीके चरित्रके अत्यन्त महत्वके प्रसंगकी अर्थात् श्रीदत्त भगवान्के अनुप्रहकी साक्षी खयं जनार्दन खामीके शिष्य-से ही मिली है। यह बड़े आनन्दकी बात है। जब जनार्दन खामीको सद्गुरु-प्राप्तिकी ऐसी धुन समायी कि जाप्रत्, खप्त और सुष्रप्ति तीनो अवस्थाओमें इसके सिवा उन्हें और कुछ सुझता ही नहीं था, तब भावभक्तिके भोक्ता भगवान् दत्तात्रेय साक्षात् प्रकट हुए और उनके सिरपर उन्होंने अपना हाथ रखा । भगवान्के हाथका स्पर्श होते ही खरूप-साक्षात्कार हो गया-- 'कर्म करके भी अकर्ता' अर्थात् अकर्तात्मबोध हुआ और इसी देहमें विदेहता -प्रकट हो गयी । गृहस्थाश्रमको विना छोड़े, कर्ममर्यादाको विना लाँचे. अपना कर्म करते हुए आत्मानुसन्धान न छोडनेका कौशल उन्हें प्राप्त हो गया और उसके साथ ही मनका मनत्व छूट जानेसे वह मूर्छित हो गये, तब श्रीदत्त भगवान्ने उन्हें चैतन्य किया और सात्त्रिकताका यह उफान आत्मसात् करके परमानन्दके निज-बोधसे सहज मावसे रहना सिखाया । अनन्तर श्रीदत्त भगवान्की पूजा करके जनार्दन खामी उनके चरणोपर गिरे, इसी अवस्थामें भगवान् अपने योगमायाके वलसे अन्तर्धान हो गये। जनार्दन खामी-को इसप्रकार जो भगवानको प्रथम दर्शन हुए उसका यह वर्णन उनके प्रधान शिष्यने किया है। 'गृहस्थाश्रमको बिना छोडे, कर्म-रेखाको बिना लाँघे' निजबोधसे रहनेका उपदेश श्रीदत्त भगवान्ने जनार्दन खामीको किया और वही उपदेश उनसे एकनाथ महा-राजको मिळा। जनार्दन खामी अथवा एकनाथ महाराजको गृहस्था-श्रममें असंग होकर अर्थात् अकर्तात्मभावके साथ रहनेका जो उपदेश

#### श्रीएकनाथ-चरित्र

श्रीदत्त भगवान्ने किया उसे यदि हमलोग ध्यानमें रखकर वैसा अपना जीवन बनावें तो गृहाश्रममे रहते हुए भी भगवत्-प्राप्ति होगी। इसमें कोई सन्देह नहीं। अस्तु, जनार्दन खामी जैसे पूर्ण पुरुषने देवगढ़से कुल बीस ही मील दूर पैठणमें रहनेवाले हमारे बालभागवतको अपनी अचिन्त्य शक्तिसे अपनी ओर खींच लिया और उसपर कृपा करके उसे जगदुद्धार करनेमें समर्थ किया, यह बड़े आनन्दकी बात हुई।

जनार्दन पन्तके दर्शन जब पहले पहल एकनाथको हुए तब दोनोंको ही बड़ा आनन्द हुआ । ध्रुवके समान विरक्त हुए एकनाथकी उस वामनमूर्तिको देखकर जनार्दन खामी बहुत ही प्रसन्त हुए और उन्होंने उन्हें बड़े प्रेमसे अपने पास रख लिया । गुरुका सदाचार, ब्रह्मनिष्ठा और प्रेमी हृदय देखकर एकनाथकी चित्तवृत्ति उनके चरणोंमें संलग्न हो गयी । एकनाथने लगातार छः वर्ष बड़े भावमक्तिसे जनार्दन खामीकी अपूर्व सेवा की और वह उनके अनुप्रहके पूर्ण पात्र हुए । एकनाथकी गुरुसेवाका ऐसा क्रम था—गुरु सोकर उठं इससे पहले शिष्य जाग उठें । रातको गुरुके पैर दावें, गुरुके सोनेपर उनके पायताने खय सो रहें । दिन-रात, घर-द्वार सर्वत्र गुरुकी सेवामें तत्पर रहकर बड़े उत्साहसे, जो काम सामने आ जाय उसे आज्ञाकी वाट न जोहकर, कर डालें । मोजनके पश्चाद बड़े प्रेमसे पान लगावें और गुरुके हाथमें दें और गुरु विश्राम करने लेट जाय तब पंखा झलें या अन्य प्रकारसे सेवा करें । गुरुकी विश्रान्तिमें ही अपनी विश्रान्तिका अवसर निकाल लें ।

गुरु स्तान करनेहें है भर दें, घोनी हुन्तर प्जाके समन स्ता क आगे हर हैं। गुरु रिका बाह्यकी सुन ट भाश्रित, दहद्वर दौर न देखका सम हा : गुरुकी परिचर्या करते करनेकी मुझे इतनी ए वकेटा ही कर सकूँ। की सूख-धासका हो ् का जरा भी खनाछ न निद्दामें जरा भी कोई व कर ऐसी चेहा करते <sub>वि</sub> विविक्त मोजन होनेसे <sup>माषा</sup> पहेंगी, इसिटिने <sub>र</sub> लिका सन्तोप था, उत् भूति ही इनका परमेखर, <sup>आप</sup> ही रनके आप, यही भावना यी और इसी <sub>गर्म</sub> तेवा काते थे। इन ह <sup>नहीं</sup> हुँगा, पृहीं स्पूाँ, प्रनिमानी ही उन्होंने

**\***:

<u>,</u>

**可你依然** 

李显示师师师 读晓镜的

**原花 产点 是** 

神神神神神神神

A SECOND II COM SER BERT SER

A 31 PETT FAT 

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

A THE PERSON WHEN PERSON !

गुरु स्नान करनेके लिये उठें तब उन्हें स्नानके लिये पात्रमें जल भर दें, घोती चुनकर हाथमे दें, पूजाकी सब सामग्री जुटा दें और पूजाके समय सदा सिनिध रहकर जब जो वस्तु आवश्यक हो. आगे कर दें । गुरु जब समाधि लगाते तब शिष्य द्वारपर खड़े रहकर बाहरकी सब उपाधियोंका निवारण करते । गुरु-गृहमें कई आश्रित, टह्रछुए और नौकर-चाकर थे, पर उनकी कोई राह न देखकर खयं ही बडे प्रेम और उत्साहसे तन मन लगाकर गुरुकी परिचर्या करते । ईश्वरसे यही प्रार्थना करते कि गुरु-सेवा करनेकी मुझे इतनी सामर्थ्य दें कि सब नौकर-चाकरोंका काम मैं अकेला ही कर सकूँ। वह अपनी भूख-प्यासकी सुध न रखकर गुरु-की भूख-प्यासका ही खयाल रखते। अपने आराम करने या सोने-का जरा भी खयाल न रखकर इसी बातमें दक्ष रहते कि गुरुकी निद्रामें जरा भी कोई बाघा न पड़े । अपना भोजन नियमित रख-कर ऐसी चेष्टा करते कि गुरु यथेच्छ भोजन पार्वे । जरा भी अधिक भोजन होनेसे सुस्ती आ जायगी और इससे गुरु-सेवामें बाधा पड़ेगी, इसलिये युक्ताहार-विहार करते । गुरुका सन्तोष ही इनका सन्तोष था, गुरुके शब्द ही इनका शास्त्र था, गुरुकी मूर्ति ही इनका परमेश्वर, गुरुका घर ही इनका स्वर्ग, गुरुके आप्त ही इनके आप्त, यही नहीं, 'गुरुः साक्षात्परनक्ष' यही इनकी भावना थी और इसी परम शुद्ध भावनासे यह गुरुकी अखण्ड सेवा करते थे । इन छः बर्षोमें एकनायको पैठणका स्मरण भी नहीं हुआ, यही क्यों, उन्हें अपनी देहका भी विस्मरण हो गया। गुरु-सेवाको ही उन्होंने परम धर्म माना और अवस्थात्रयमें गुरुके

રૂ૮

miller 1

सिवा उन्होंने और किसी वस्तुका चिन्तन भी नहीं किया। गुरु-सेवा करते-करते एकनायके सव मनोविकार शान्त हो गये, भूख-प्यास आदि प्राणधर्म छट गये, राग-छोभादि रिपु शरीर छोड़-कर चले गये, इन्द्रियाँ वासनारहित हो गयीं, काया तेजोमय हो गयी. अन्तःसमाधानका तेज रोम-रोमसे प्रकट होने लगा। गुरु-सेवासे एकनाय देहाभिमान-शून्य हो गये । इसप्रकार गुरु-सेवासे उनकी चित्तशुद्धि हुई और वह गुरुप्रसादको प्राप्त हुए। ऐसी शिप्य-वृत्तिके साथ रहते द्वए उन्होंने साक्षात् गुरुमुखसे ज्ञानेखरी, अमृतानुभव और श्रीमद्भागवत आदि प्रन्य सुने और उससे उनका आत्मबोध जागृत हो गया। केवल संसारके विपयोंमें पड़े हुए छोगोको इस विषयमय संसारके सिवा और कुछ नहीं सूझता, उसी प्रकार उनके श्रवण, मनन, निदिध्यासन कीर साक्षा-स्कारके लिये गुरुके सिना और कोई निषय ही नहीं रह गया। जो अधकचरे पारमार्थिक है उनकी बड़ी दुर्दगा होती है। श्रमण वे परमार्थका करते है, मनन विषयोंका करते हैं, निटिध्यासन करते हैं प्रपञ्चका और साक्षात्कार होना है उन्हें केवल दुःखका । एकनाय गुरु-सेनासे अपनेको धन्यभाग समझने ये । जो मक्त नहीं हैं उन्हें से ताम बड़ा कर माइम हो सकता है, पर एकनाय जैसे गुर-भक्त के त्रिये यही मेता परमामृतदायिनी होनेसे उसीको उन्होंने अपना मन्द् भग्य नगद्धा । उन्होंने सर्व ग्विशिन भागपतमें गुरु कीर गुरू-भजनकी महिमा पायी है। कहा है कि, भार-मागरम पार उत्तरने हे छिये सुरात साधन गुरु-भजना ही है।' और गुरुफा नक्षण क्या है ! एकताय महासाज गड़ने हैं कि, 'सदगुढ़ गर्ग हैं जी

पुर ही महाता त्राह है। पुरा माने पुरा के कि महाता त्राह है। पुरा माने पुरा के कि महाता त्राह के कि महाता माने पुरा के कि महाता की महाता की महाता की महाता की कि महाता की कि महाता की कि महाता की की महाता की कि महाता की की कि महाता की क 片利阿

त शतकेत

有的流动"

हान तेबीमा है

हे जा गर्भेन

ाज़ किले वर्ग

影响

गुरस्ताने हरेगी।

**网** 前就确

हेक स्तांके विर्दे

南南部村

किर्यम्ब श्रीसर

क्षा ही हिंदी क्र दुर्गा होती है। क्रा

**福州** 

हरें देश हैं बसे दिला

वा जी करी हैं हैं

द्रा एकत्मा बेसे प्रस्कित

तरे उसीको उन्होंने वर्ग

Alega Huang In ex

**新**斯斯斯斯

आत्मखरूपका बोध कराकर समाधान करा दे।' छौकिक विद्याओ-के छौकिक गुरु अनेक हैं, पर सद्गुरु वही है जो आत्मखरूपमें स्थित करा दे । महद् भाग्यसे ही ऐसे सद्गुरु प्राप्त होते हैं । और ऐसे सद्गुरुकी सेवा सत् शिष्य भी कैसे करता है ? एकनायः महाराज वर्णन करते हैं-- 'गुरु ही माता, पिता, खामी और कुल-देवता हैं । गुरु बिना और किसी देवताका स्मरण नहीं होता। शरीर. मन, वाणी और प्राणसे गुरुका ही अनन्य ध्यान हो यही गुरु-भक्ति है। प्यास जलको भूल जाय, भूख मिष्टान भूल जाय और गुरु-चरण-संवाहन करते हुए निदा भी भूल जाय । मुखमें सद्गुरुका नाम हो, इदयमें सद्गुरुका प्रेम हो, देहमें सद्गुरुका ही अहर्निश अविश्रान्त कर्म हो । गुरु-सेवामें ऐसा मन लगे कि स्त्री, पुत्र, घन भी भूल जाय, अपना मन भी भूल जाय, यह भी ध्यान न हो कि मैं कौन हूं।'

गुरु ही भगवान्, गुरु ही परब्रह्म और गुरु-भजन ही भगवद्-भजन है। गुरु और भगवान् एक ही हैं; यही नहीं प्रत्युत 'गुरु-वाक्य ही ब्रह्मका प्रमाण है अन्यथा ब्रह्म केवल एक शब्द है।" गुरु-सेवाका मर्म एकनाथ महाराज एक दूसरे स्थानमें बतलाते हैं-'गुरुको आसन, भोजन, शयन कहीं भी न भूले। जिसको गुरु माना उसे जाप्रत् और खप्तके सारे निदिध्यासनमें गुरु माना । गुरु-स्मरण करते-करते भूख-प्यासका विस्मरण हो जाता है और देह एवं गेहका सुख भी भूल जाता है, उनके बदले सदा परमार्थ ही सम्मुख रहता है।'

सद्गुरुकी सामर्थ्य और सत्-सेवाका सुख कैसा है, इस विषयमें एकनाथ महाराजके ये प्रेमभरे उद्गार हैं--

'सद्गुरु जहाँ वास करते हैं वहीं सुखकी सृष्टि होती है। वह जहाँ कहते हैं वहीं महाबोध स्वानन्दसे रहता है। उन सद्-गुरुके चरण-दर्शन होनेसे उसी क्षण भूख-प्यास भूल जाती है। फिर और कोई कल्पना ही नहीं उठती । अपना वास्तविक सुख गुरु-चरणोमें ही है।'

गुरु-सेवाके सम्बन्धमें नाथ फिर अपना अनुभव बतलाते हैं-'सेवामें ऐसी प्रीति हो गयी कि उससे आधी घड़ी भी अवकाश नहीं मिलता । सेवामें आलस्य तो रह ही नहीं गया, क्योंकि इस सेवासे जीव श.ि कै 🚜 ही पहुँच गया। प्यास जल भूल गयी, भूख मिष्टान भूल गयी। जॅमाई छेनेकी भी फुरसत न रह गयी । सेवामें मन ऐसे रम गया कि एका जनार्दनकी शरणमें ही लीन हो गया।'

एक दिन जनार्दन स्वामी समाधि लगाये हुए थे और एकनाय द्वारपर अकेले ही बैठे गुरुका ध्यान कर रहे थे। आसन, शयन, भोजन और चलते-फिरते सर्वत्र गुरुका ही ध्यान करना, यही उनका नित्यका अभ्यास था। एक प्रसंगमें उन्होने कहा है-'चिन्तनसे चिन्ता नष्ट होती है। चिन्तनसे सब काम हाथमें आ जाता है । चिन्तनसे सायुज्य-मुक्ति आप ही आ जाती है, उसके लिये भटकना नहीं पड़ता । चिन्तनकी ऐसी महिमा है । इससे अधम खलजन भी तर गये हैं । चिन्तनसे प्राणिमात्रका समाधान

होता है । चिन्तनसे जाती है। चिन्तने एका सदा जनहंत्री बौपदीने वि ..

क्षणमें उन्होंने दुर्नासा सतत चिन्तन १,५७२ चिन्तनसे ही जड-४: चरणोंका चिन्तन २१ मेरे परदादाके हिने : किये। वहीं सर्वणत,

जनार्दन स्वामीके 🕬 कारके एकनायने गुरुक अहमात्र **मू**एका( वह शु वर्णन किया है—

भेरा मनोमान ज वठा हिया और अतिथि और मनको सलन्त <sub>संध</sub> दिया, पित प्रीतिके पल वेन्द्रन छगाया, .९५<sub>१२२)</sub>

और पश्चप्राणोंका नैवेच 🗘 गुणका ताम्बूङ दिया । स्व एकाने जनार्दनकी प्ला की

खा। एका सद्गुरुसन ही

 होता है। चिन्तनसे आधि-न्याधि नष्ट होती और उपाधि छूट जाती है। चिन्तनसे सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। (इसलिये) एका सदा जनार्दनके चरणोंमें रहता है।'

द्रौपदीने चिन्तन किया और भक्त-सखा दौड़े आये, एक क्षणमें उन्होने दुर्वासा और उनकी मुनिमण्डलीको तृप्त किया, सतत चिन्तन करनेवाले अर्जुनके रथपर वह सारथी होकर बैठे, चिन्तनसे ही जल-यलमे सर्वत्र प्रह्लादको भगवान्का सहारा मिला, चरणोंका चिन्तन करनेवाले दामाजीके लिये वह महार बने और मेरे परदादाके लिये भी उन्होंने समय-समयपर कितने वेश धारण किये। वही सर्वगत, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, सर्वसाक्षी परमात्मा जनार्दन स्वामीके रूपमे प्रकट हुए हैं, इसी दृढ भावनाको धारण करके एकनाथने गुरुकी मानसपूजा की और गुरुपूजा करते ही अहंभाव भूलकर वह गुरु-स्वरूपमें मिल गये। उस प्रसंगका उन्होंने वर्णन किया है—

'मेरा मनोभाव जानकर सद्गुरुराजने सगुण रूपका बोझ उठा लिया और अतिथि बनकर आये। पहले अन्त करणको—चित्त और मनको अत्यन्त शुद्ध करके वही आसन स्वामीको बैठनेके लिये दिया, फिर प्रीतिके जलसे उनके चरणकमल धोये, वासनाका चन्दन लगाया, अहंभावका धूप दिया, सद्भावका दीप जलाया और पञ्चप्राणोंका नैवेद्य निवेदन किया, रज और तमको छोड़ सत्त्व-गुणका ताम्बूल दिया। स्वानुभवके रंगमें रँगकर वही रंग छिड़का। एकाने जनार्दनकी पूजा की और भगवान् और भक्तमें कोई भेद न रहा। एका सद्गुरुराज ही होकर रहा।' કર

#### श्रीएकनाय-चरित्र

इस प्रकार सद्गुरु और परमात्माको एक दूसरेसे अभिन जानकर एकनायने परम निष्ठासे छः वर्ष गुरु-सेवा की और यह सेवा करते-करते अपना पृथक् अस्तित्व ही भुछा दिया ! एकनाथ-का यह अधिकार देखकर जनार्दन स्वामीने उन्हें श्रीदत्त भगवान्का दर्शन करानेका संकल्प किया । पर उस मनोहर प्रसंगका वर्णन करनेके पूर्व दो आख्यायिकाएँ यहाँ लिखते हैं।

एक समयकी घटना है कि किसी गुरुवारको जनार्दन स्वामी समाधिमें निमम्न थे और देवगढ़पर अकस्मात वाहरी शत्रुका आक्रमण हुआ । वड़ा आतंक फैला । सेवकजन इसकी खबर देनेके लिये जनार्दन स्वामीके पास जा रहे थे। समाधिस्थानके द्वारपर एकनाथको उन्होंने गुरु-चिन्तन करते हुए बैठे देखा। एकनाथ इन सेवकजनोंसे हाल सुनकर तुरत खड़े हुए, युद्धके समय जो पोशाक उनके गुरु जनार्दन स्वामी पहना करते थे वह पोशाक उन्होंने चढा छी और अल-शस्त्रसे सुसज्जित हो, कमरमें तटवार लटकाकर और घोडेपर सवार हो वह बाहर निकले। स्वामीकी समाधि न ट्रटे और उनका कार्य भी उत्तम रीतिसे हो जाय इस-छिये एकनायने यह ढग निकाला । रणके वाजे वजने लगे I शसोंकी खनखनाहर सुनायी देने लगी और चार घण्टे घोर संग्राम होनेके बाद शत्रु हारकर और मार खाकर, अयश लेकर भागे । इस अवसरपर जनार्दन-वेशधारी एकनाथने वीरताकी ऐसी पराकाष्टा की कि छोग चिकत होकर देखते ही रह गये ! गद्रपर जहां-तहाँ जनार्दन खामीकी स्तुनि होने हगी । उसे

मुनकर गुरु-शिप्यका एकनाय वहुत ही , तहाँ रख दी और च्युत्यान होनेपर जन ' टिये बैठे । घरमें और इर्रे । एकनाय सदाकी थे। पर जो एड ह नहीं कहा । उनमें इस समय उनकी भन्नुसेनामा सहार -् ए(क्रम्का वस्तान न सर्वया भूष्टका गुरुके यदि कोई कुशल 🐍 करेगा। जनाईन जामी वपने इस महान् शि<sup>.</sup>. <sup>क्</sup>या व्यक्त कर सकती मुर्रमा छुप्त करके र

िय असम्त दुर्धम है

का धान क्रांत कारते ्

प्तःत्र्य-साउनमें विसका

वे बिन्तिमन भी ठीक वर्

<sup>'अभाग</sup> ।

ξ, ξ,

神奇奇 **菲阳|阿** तं रेक सार्ग 南福市 

उनको स्ट्रेंसी क्त हो है केत्रक इसी हर रे। म्हींसन्ते हिंद 京都河南 हिं हा उद्दें मन है हत हते थे हैं कि न्त हिंगे। रिली 面制剂机 रिके बड़े हरे हो। ्रे बा <sup>इन्हे</sup> हें <sup>स्पि</sup>

न्त्र हिन्दीर हिन्दी

हामती एकतापने केंद्रके

· 計画 (10)

面前前面

मुनकर गुरु-शिण्यका अन्तर्नाह्य अभेद प्रत्यक्ष कृतिसे दिखानेवाले एकनाथ बहुत ही प्रसन्न हुए । गुरुकी पोशाक उतारकर जहाँ-की-तहाँ रख दी और फिर चुपचाप अपने काममें लगे। समाधिस •युत्थान होनेपर जनार्दन खामी अपने घर आये और भोजनके लिये बैठे । घरमें और गढ़पर उन्हें बड़ी चहल-पहल-सी माछम हुई । एकनाथ सदाकी भाँति विनयपूर्वक गुरुके सम्मुख खड़े ही थे। पर जो काण्ड हुआ था उसके बारेमें एक शब्द भी उन्होने नहीं कहा । उनमें कर्तापनका कोई अहंभाव ही नहीं था। इस समय उनकी यह बात प्रकट हो गयी। चार घण्टे लड़कर शत्रुसेनाका संहार करनेवाला यह वैष्णव वीर गुरुके समीप अपने पराक्रमका बखान न करके, उस पराक्रम या उस घटनाको ही सर्वथा भूलकर गुरुके सामने विनयसे खड़ा है, इस दश्यका चित्र यदि कोई कुराल चित्रकार खींचे तो वह हिन्दूमात्रको मोहित करेगा। जनार्दन खामीको जब सब हाल माळ्म हुआ तो उन्हे अपने इस महान् शिष्यके प्रति जो धन्य स्नेह हुआ उसे छेखनी क्या व्यक्त कर सकती है ? अपने पृथक् अस्तित्वका अभिमान सर्वथा छप्त करके निरहङ्कार होकर गुरु-सेवा करनेवाले ऐसे शिष्य अत्यन्त दुर्लभ हैं।

एकनाथकी एकाप्रता बड़ी ही विलक्षण थी। श्रीगुरुचरणों-का ध्यान करते-करते उनका देह-भाव भी नष्ट हो जाता या । परमार्थ-साधनमें जिसका चित्त इतना छय हो जाता है उसका प्रपन्न-साधन भी ठीक तरहसे ही होता है। साधु-सन्तोंके न्यवहार- ઇ

में भी कभी प्रमाद नहीं होता। कोई भी काम हो उसे जितना बेभूल साधु-सन्त कर सकते हैं उतना प्रापश्चिक जन नहीं कर सकते । सन्त न्यवहारज्ञ और न्यवहार-क्रुशल होते ही हैं, केवल च्यवहारको ही सार समझनेवाले लोग व्यवहारमें भी भूल करते हैं, वे परमार्थसे तो गिरे ही रहते हैं । एकनाथकी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास देखकर जनार्दन स्वामीने उन्हें हिसाब-किताबका काम सौंपा । गुरु-सेवामें कोई भी त्रुटि न करके एकनाथ इस कामको भी गुरु-सेवा समझकर ही बडे ध्यानसे करते थे। एक दिन हिसानमें एक पाईका हिसान नहीं मिलता था, इस भूलको ढूँढ निकालनेके लिये, अन्य सेवा-कार्यसे निवृत्त होनेपर, वह हिसाब लेकर रोशनीके सामने बैठ गये। ढाई पहर रात बीत गयी, फिर भी हिसान नहीं मिळा । शरीर थका, पर उस थकावटको उन्होंने कुछ नहीं समझा, एक क्षणके लिये भी उन्होंने अँगडाई तक नहीं छी, भोजनोत्तर जल पीनेसे निद्रा, आलस्य आ जायगा इसिलिये जल भी नहीं पीया, इस प्रकार जो काम उन्होने हाथमें लिया था उसे उत्तम रीतिसे पूरा करनेमें उन्होंने कोई मी<sup>1</sup>त्रुटि नहीं की । काम छोटा हो या बडा, उसकी जिम्मेदारी जब सिरपर छी है या आ पडी है तव उसे स्वधर्म समझकर अखन्त श्रद्धाके साथ करना चाहिये, यही श्रेष्ठ पुरुषोंका मनःस्वमाव होता है । कर्तव्यके लिये ही कर्तव्य करना महान् पुरुषोंका शील है। इसी शीलके अनुसार एकनाय एक पाईकी भूल ढूँढ़ निकालनेमें इस प्रकार लगे हुए थे। तीन पहर रात बीती तब जनार्दन स्वामी जागे और एकनाय आस-पास कहीं दिखायी

नहीं दिये, प्यति दे प्रति दे

### गुरु जनार्दन स्वामी

南南南部

हरिष्ट का ही ह

有調質

ताले मेर्ड

和海豚游

इन्हरूत ह

<del>के हत्त्वहत्त्रे</del>

古部印度 可以用规律

the state of the s

त्राईत्वी हैं।

र इन्न हर्त्वासी हर्त

र उन्होंने के <sup>मुं</sup> ह

1, 85K of FA **崇** 

1. 363 Fair HIN FEET SAT

हेर प्रश्लेष स्टब्स् 

ना ज विकेश

to the last प श्रम्पर क्षे दिवनी ઇષ

नहीं दिये, इसलिये वह पासके कमरेमें झॉकने लगे। कुछ देरमें एकनाथने पाईकी भूल ढूँढ़ निकाली। हिसाब मिला देखते ही उन्हें अत्यन्त हर्षे हुआ और उसी हर्षमें उन्होंने एक बार ताळी बजायी। जनार्दन स्वामीको बड़ा कुत्रहरू हुआ। आगे बढ़कर उन्होंने पूछा, 'यह हर्ष किस बातका हो रहा है 2' एकनायने सारी बात कह दी। तब जनार्दन स्वामी बोले, 'नाथ! एक पाईकी भूलका पता लगते ही जब तुम्हे इतना आनन्द हो रहा है तब संसारको जो वड़ी भूळ तुम्हारे हाथों हुई है उसका पता लगनेसे भला बताओ तो तुम्हे कितना अधिक आनन्द होगा ? तात ! ऐसा ही लय यदि श्रीदत्त-चिन्तनमें कर दो तो भगवान् क्या कहीं दूर हैं ?' एकनाथको रोमाञ्च हो आया। उन्हें यह आशा वंध गयी कि अब गुरु महाराज भगवान्के दर्शन करा देंगे। इसी आशासे उत्कण्ठित होकर वह गुरुचरणोंमें छोट गये।



# श्रीदत्तकृपा और अनुष्ठान

एका (एकनाथ) ने जनार्दनकी शरणमें जाकर, आत्मदृष्टि पाकर परब्रह्ममूर्ति भगवान् दत्तको इन आँखोंसे देखा।

---एकनाथ

जनार्दन स्वामीका समाधि लगानेका स्थान देवगढ़पर उत्तर दिशामें निरालेमें था। उस स्थानके सामने एक सुरम्य सरोवर था, जिसके चारों ओर फल-पुष्पोंसे शोभायमान नाना प्रकारके वृक्ष थे । उस ओर जानेका किसीको हुक्म नहीं था । वहाँ मनुष्योंके पैरोकी आहट भी कभी सुनायी नहीं देती थी। वह रमणीय निर्जन स्थान समाधिके ही सर्वथा उपयुक्त था । उस शुचि-प्रदेशमें स्थिर आसन लगाकर जनार्दन स्वामी नित्य एक पहर समाधिका आनन्द छेते थे। गुरुवारका तो सारा दिन ही वहीं बीतता था। वहाँ एकनायको गुरुके दर्शन और सम्भाषणका लाभ दुशा करता था । स्वामीकी एक बार इच्छा हुई कि एकनायको भी श्रीदत्त-दर्शनका लाभ हो । उन्होंने एकनाथको पहलेसे यह समझा रखा कि 'यहाँ श्रीदत्त भगवानके सिवा और कोई भी नहीं आता और भगवान् चाहे जिम भेसमें आयें उन्हें देखकर तुम घवराना नहीं।' एकानाय इस नरह श्रीटत्त भगवान्की बाट जोहते बैठे रहे । स्वामी पूजा कर चुके तब श्रीदत्त गर्लग (फकीर) को भैसमें प्रकट हुए। उनका सर्वांग चमदेमे दका हुआ था, माय कुनियाके रूपमें कामधेतु थी, नेत्र टाट-टाट मे। यह

भयानक रूप देखका और श्रीदत्त आज्ञासे जनार्दन , और मिरीके एक अभिन्नना एकनायको घोनेके छिये खासीने वसको घोया, घोकर है, यही स्वानन्द्वास्त्र किया । यह जानकार परम प्राप्तिका समय ५ साराङ्ग प्रणाम किया देखा, गुरु ही तो :.. निमेद्र भावनासे 🕠 👊 नाने नव श्रीदत्त्वने ् ननाईन स्वामीकी ः इंग है, इसके द्वारा ना को यह मिकि-पन्यमें एव उत्तम प्रन्य भी निर्माण -रेंग ।' यह कहकार नव उनारंन सामीको " नीने समास हो को । रान नाया ता देखे. ह हैने अमेरतपूरी देखा।

भयानक रूप देखकर एकनाय कुछ चिकत हुए । जनार्दन स्वामी और श्रीदत्त आत्मसुखकी बातें करने छो। पीछे श्रीदत्तकी आज्ञासे जनार्दन स्वामीने उस कामधेनुको दुहकर दूध निकाला और मिट्टीके एक पात्रमें दोनोंने यथेष्ट भोजन करके अपनी अभिन्नता एकनाथको दिखा दी। मोजनके पश्चात वह पात्र धोनेके लिये स्वामीने एकनायके हाथमें दिया । एकनायने जलसे उसको धोया, धोकर वही घोवन 'यही प्रसाद है, यही भागीरथी है, यही स्वानन्दवासका साधन हैं कहकर वड़ी भक्तिके साथ प्राशन किया ! यह जानकर श्रीदत्तने एकनायको पास बुलाया । इसे परम प्राप्तिका समय जानकर एकनाथने टोनोंके चरणोके सामने साष्टाङ्क प्रणाम किया और हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गये। उन्होंने देखा, गुरु ही तो परमगुरु हैं और परमगुरु ही गुरु हैं। इस अमेद-भावनासे क्षणकाळ वह तटस्य रहे । पीछे अपनी वृत्तिपर आये तव श्रीदत्तने उनकी ओर प्रसन्न वदनसे देखा और फिर जनार्दन स्वामीकी ओर देखकर कहा—'यह महाभागवत उत्पन्न हुआ है, इसके द्वारा भागवत-धर्मका प्रचार होगा। सहस्रों मनुष्यो-को यह भक्ति-पन्थमें छगा देगा और जड़ जीवोद्धार करनेवाछे उत्तम प्रन्थ भी निर्माण करेगा । भागवतपर इसका प्रन्थ अपूर्व होगा ।' यह कहकर श्रीदत्तने एकनाथको आर्लिंगन किया। तव जनार्दन स्वामीको परमानन्द हुआ और 'दत्त-जनार्दन-एकनाय' तीनों समरस हो गये । एकनाथको जब श्रीदत्तने अपने रूपका दर्शन कराया तव दत्त, जनार्दन तथा अपनेसहित सकल विश्व उन्होंने अभेदरूपसे देखा । उस प्रसंगका वर्णन करते हुए एकनाथ

くだって

海滨滨

可感情 经营

动气气

31 E E E E 3 3 1 1 1 1

महाराज कहते हैं—'उसी एकका गुणगान करता हूं, उसी एकका ध्यान करता हूं, उसीको अगुणी देखता हूं, उसीको सगुणी देखता हूं और उसीको गुणातीत देखता हूं।'

इसके अनन्तर श्रीदत्त अन्तर्धान हुए और जनार्दन स्वामी अपने कामपर गये । एकनाथको श्रीदत्त-दर्शनका परम आनन्द हुआ। जिस सगुण रूपको अपनी ऑखों देखा वही अ---त्रि अर्थात् त्रिगुण-अतीत (त्रिगुणातीत) और अनस्या अर्थात् असूया-अतीत याने बुद्धि (बोध) इन्हीं दोके संयोगसे उत्पन्न हुआ निर्गुणरूप है। सगुण-निर्गुण एक ही हैं। दत्त ही कृष्ण है, वही बिट्टल हैं और वही राम हैं। जिस खरूपमें उनका ध्यान किया जाय उसी रूपमें वह प्रकट होते हैं । वह दत्त हैं अर्थात् उन्होंने अपना रूप पहले ही 'दिया हुआ' है, वह साधनोसे आगे प्राप्त होनेवाला, पहलेसे स्वतः ही प्राप्त है ! उसे प्राप्त करनेके लिये आयासकी कोई आवश्यकता नहीं । वह सहजसिद्ध है, केवल बुद्धिपर पड़ा हुआ देहाभिमानका परदा हटते ही वह दत्त ही है। जलपरकी काई हटा देनेसे जैसे शुद्ध जल आप ही सिद्ध है वैसे ही अपना स्वरूप भी सिद्ध ही है। इसप्रकार यह ज्ञात हुआ कि जो सगुण है वही निर्गुण है और जो निर्गुण है वही सगुण है। 'घृत जमा और वही पिघला, इससे उसका घृतत्व कहीं नष्ट नहीं हुआ, वैसे ही अमूर्त जो है वही मूर्तिमें आ गया, इससे उसका ब्रह्मत्व कहीं चला नहीं गया, वह मूर्त्तिमें भी बना ही हुआ है। यह ज्ञान जब प्रत्यक्ष हुआ तब मुखसे 'दत्त, दत्त' का ही नामोचारण

काते हुए, व्यानन्द्रमः पूजा की । उस धन्न

भगतान्त्र व. कुछ वाम नहीं । ०,० गाते भी नहीं वनन जैसे जनार्दनमें है वैसे

'चारों शरीतीं हो कर्म धर्म, शुद्ध '८२-वचित अनुचित जो मेरा देव दत्त जात्मा ५२

'पश्चित और दि रोष हा उससे सद्गुर ही हा, रसीना यह ४

'त्रिगुण सचा पट चर्णांकी शरण छेते ही हो गये….एका जनाईनमें,

पिहमद्रल बारह, काठारह और चार अ मे, कालकुल निर्मल दुरु ११ करते हुए, आनन्दसे गाते-नाचते हुए एकनाथने श्रीदत्त भगवान्की पूजा की । उस समयके जो 'अभंग' हैं उनका मर्म इसप्रकार है-

भगवान्का आवाहन किया, पर इस आवाहनमें विसर्जनका कुछ काम नहीं । कारण, मेरे स्वामी देव दत्त सर्वत्र ओतप्रोत हैं । गाते भी नहीं बनता—जब चित्त उसीमें लीन होता है । एका जैसे जनार्दनमें है वैसे वह सारे विश्वमें परिपूर्ण है।

'चारों शरीरोंकी क्रियाएँ श्रीदत्तात्रेयको अर्घ्य देदीं। जो-जो कर्म-धर्म, शुद्ध 'सबल' जैसा था, यथाक्रम अर्पण कर दिया। उचित-अनुचित जो कुछ इन्द्रियजात कर्म या, सन दे दिया। मेरा देव दत्त आत्मा एक जनार्दनमें स्वस्थ हो गया।

(३)

'सञ्चित और क्रियमाण सवका आचमन किया। जो प्रारम्ध शेष रहा उससे सद्गुरु दत्तका ध्यान करता हूँ। एका जनार्दनमें ही रहा, इसीका यह फल है कि सब मङ्गल हो गया।

'त्रिगुण सत्ता चलाता जो सब देवोंका जनिता है, उसके चरणोंकी शरण छेते ही सारी माया छूट गयी, सब भेदाभेद नष्ट हो गये .... एका जनार्दनमें, जीव शिवमें कीन होकर मुक्त हो गया। ( )

'सहस्रदल कमलाकार हार कण्ठमें अर्पण किये। सोलह, बारह, अठारह और चार पुष्प-भार माथेपर चढ़ाये, एका जनार्दन-में, अलिकुल निर्मल दत्त-चरणकमलमें अर्पित हो गया ।

ME, Yes

:: 1 F हर्गहर्रेश

**河军商品** · 黄素点 药

计时间 "

旅村

त रा बन्द

福村市

र स्त्र कर्ग

म्रुले हो प्रा 海河蘇島

, स्टिमिट है है.

E fatt

THE STAFFE **双下在下下作** 

A STATE OF THE

BEEFE OF STAFFE

(§)

5 to

'वह ज्ञानदीप जलाया जिसमें चिन्ताका कोई काजल नहीं, और उससे आनन्दभरित प्रेमसे देव दत्तकी आरती की। सब भेद और विकार उड़ गये। एकाने जनार्दन पा लिया, आप तेजमें मिल गया।

(0)

'भीतर-बाहर, चराचरमें सर्वत्र दत्त ही विराज रहे हैं। दत्तात्रेयने मेरा मन हर लिया, 'मेरा-तेरा' भाव निकाल दिया। सिंहाद्री-पर्वतपर रहनेवाले दत्तात्रेयने भक्तके मनमें वास किया। एका जनार्दनमें जी उठा।'

इसके पश्चात् एकनाय जब चाहते तभी उन्हें भगवान् दत्तके दर्शन होते। श्रीदत्तसे वरदान पाकर ही एकनायने अपना भागवत प्रन्य लिखा। इस प्रन्यमें उन्होंने कहीं-कहीं प्रेमके आवेशमें श्रीदत्त-मिलनका भी उल्लेख किया है। उपोद्धातमें वन्दन करते हुए लिखा है—'अव उन श्रीदत्तात्रेयका वन्दन करता हूँ जो आचार्यके भी आचार्य हैं, जिन्होंने मुझे इस प्रन्य-निर्माणके कार्यमें प्रवृत्त किया जिसमें आत्मबोध हो।' इसी प्रकार मिक्षुगीताके अन्तमें कहा है—'मेरे अपने गुरुके भी गुरु जो परमगुरु श्री-दत्त हैं वह योगियोंके योगेश्वर इस सुचारु भिक्षुगीतार्यसे सन्तुष्ट हुए और अद्भुत सन्तोध और आदरके साथ मुझे आव्यासन देकर तथा अपने हाथसे अभय देकर आनन्दसे झ्मने लगे।' एकनाथके ये उद्गार अत्यन्त महत्वके हैं। इससे यह मालम होता है कि सचमुच ही श्रीदत्त भगवान् एकनाथकीके मुन्नसे

मिक्षुगीता धुनकर पीठपर रक्खा । २ कि 'मुक्तमण्डपमें , प्रकट इए । वही द इए हैं और वही थर

सद्गुर चन साक्षात् दर्शन हुए रहते थे । एकनाय प्रकट होते, जन इसप्रकार श्रीदत्त

वा गये।

एकतापकी द संभादा भी मिछा, संसंहे अनुष्ठान कराना वाय प्रदेशाकी ते विद्यानी तथा श्रीकृणाकी तथा है दे तथा श्रीकृणाकी तथा है तथा ने विद्यानी वाय श्रीकृणाकी तथा है तथा ने व्यक्ति भिक्षुगीता सुनकर प्रसन हुए और उन्होंने अपना हाथ उनकी पीठपर रक्खा । इसी प्रकार एक अभंगमें एकनाथने बताया है कि 'मुक्तमण्डपमें अपने नामके घोष और कीर्तनमें दत्त भगवान् प्रकट हुए । वही दत्त स्थावरमें, जङ्गममें, सारे विश्वमें विश्वधरे हुए हैं और वही घर-घर नित्य भिक्षा भी कर रहे हैं।' अस्तु!

क्षेत्रकृ है।

不是不养

र देशिय होती

() 作 阿林

声前前

है। उत्ति के कि

FF 478 46 )

历好华城市

南军門

TE 3 FREE

· 阿拉爾 棚

स्ति मुने स्तिक

करते हुने हो।

\$18th (616)

त् प्रमापति हुन्ते

सद्गुरु जनार्दन खामीकी कृपासे एकनाथको श्रीदत्तके साक्षात् दर्शन हुए और तबसे वह निरन्तर एकनाथके संग रहते थे। एकनाथ जब स्मरण करते तभी सगुणरूपसे वह प्रकट होते, अन्यथा सदा उनके हृदयमें वास करते ही थे। इसप्रकार श्रीदत्त महाराज जनार्दन-कृपासे एकनाथके हृदयमें ही आ गये।

एकनाथको दत्त भगवान्के दर्शन हुए और दत्त भगवान्का वर-प्रसाद भी मिला, तब जनार्दन स्वामीने यह सोचा कि, 'अब इससे अनुष्ठान कराना चाहिये।' तदनुसार उन्होंने देवगढ़पर ही, वायन्य दिशाकी ओर, शूलमञ्जन उर्फ सुल्म-पर्वतपर उनके लिये सरम्य स्थान नियत कर दिया और कर्तव्यार्थका बोध कराके तथा श्रीकृष्णकी उपासनाकी दीक्षा देकर शुभ मुहूर्तमें उन्हें वहाँ भेज दिया। नाथ जब वहाँ पहुँचे तब मार्कण्डेय ऋषिका वह प्राचीन तपो-वन देखकर और वहाँके सूर्यकुण्डमें स्नानकर उन्होंने अतीव आनन्द अनुभव किया । तपके छिये अपना स्थान साफ-सुयरा कर छिया और वह वहीं स्थिर आसन छगाकर रहने छगे । वहाँ सरदी-पानीका कभी उन्हें कोई दर नहीं लगा, भूखकी ज्वाला बुझानेके लिये

4

कमी कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ी, 'योगक्षेम चलानेवाले गुरुदेव स्वयं समर्थ हैं और सब प्रकारसे वही रक्षा करेंगे' इसी दढ़ निष्ठाके साथ उन्होंने तप आरम्म किया। 'बाह्म मुहूर्ते चोत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम्' इस वचनके अनुसार ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर स्नान-सन्ध्यादि करके और पूर्वामिमुख होकर सिद्धासनपर बैठ श्रीकृष्णकी मूर्तिका ध्यान करना ही उनका नित्यकर्म था। मनसे श्रीकृष्णकी मूर्तिका ध्यान और षोडशोपचारसे पूजा करते और गुरुदेवद्वारा निर्दिष्ट मार्गसे भगवत्प्राप्तिका अखण्ड साधन करते। भगवान्ने जैसा कि गीतामें कहा है, श्रुचि-प्रदेशमें स्थिर आसन लगाकर—

समं कायशिरोत्रीवं धारयन्नवलं स्थिरः। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशक्षानवलोकयन्॥६।१३॥ प्रशान्तातमा विगतभीर्वास्वारिवते स्थितः। मनः संयम्य मिस्तो युक्त वासीत मत्परः॥६।१४॥ वह इसप्रकारका अभ्यासयोग करने लगे। यह अभ्यास हुए वाह्य स्फुरणकी गति वन्द हो गयी और इसी देहमें

करते हुए वाह्य स्फरणकी गित वन्द हो गयी और इसी देहमें वह विदेहावस्थाका आनन्द भोग करने छगे। जनार्टन स्वामीने उन्हें ब्रह्मबोध करा दिया था और सगुण भिक्तका रहस्य भी बता दिया था। उसीके अनुसार वह भिक्त-सुखका आनन्द मोग रहे थे। ब्रह्मज्ञान बताकर सगुण भिक्तका उच्छेद करनेवाछे जो गुरु हैं, जनार्दन स्वामी उनमेंसे नहीं थे। सगुण और निर्गुण एक ही हैं यही उनका बोध था। प्राणायाम, ध्यान, धारणा, दे सब भिक्तके साधन हैं। कर्म, ज्ञान, थोग ये सब साधन हैं

और श्रीहरि ही था तरहसे समझा दिया है वैसे ही हरिल्एमें था। एकनायने जो " नहीं, मगत्रत् प्राप्तिके तप, कर्मके लिये कर्म मगत्रत-धर्मकी है। तप, कर्म और ज्ञान दनका कुछ भी मृल्य तमी इनका मृल्य है। सस्त्रनेके भिन्नगद्भीता जार अमृतानुमन ग्रन्य निल्पण गुरुमुखसे ७

देवगङ्गर नाय र नाय वन समाधि छाति । करता इंगा उनपर दूर । भार्यपंत्री वान यह इहें रननायके अक्तरपरीसे र बैर बह नायके मस्तकपर

हुई थी । तद्नुसार .

घ्यान करते थे। इस

सःसात् मानन्दकन्द

4 300

南海南

正統制

治疗

लगड़ी स

के लिखी

- 37 KHER

面影 新花

न्हुं हिंगी। A. 1818

कं लिं।

म्ल स्तर हि। १४

京司 题 解

南部間

ने। इन्हें स्वी

क्रिकृत्य कर्तर्र भी

क्स उन्हेंर कर्तकी

भ साम की लिंग

स्ति स्ति

का देश हम

レッシャ

और श्रीहरि ही साध्य हैं, यही उन्होंने एकनायको खूब अच्छी तरहसे समझा दिया था । समुद्रमें जैसे छवणका कण घुछ जाता है वैसे ही हरिरूपमें मिल जाना चाहिये, यही उनका उपदेश था। एकनाथने जो योगाम्यास आरम्भ किया वह योगके छिये नहीं, भगवत्-प्राप्तिके लिये किया । योगके लिये योग, तपके लिये तप, कर्मके लिये कर्म और ज्ञानके लिये ज्ञान प्राप्त करना, यह मागवत-धर्मकी शिक्षा नहीं है। भागवत-धर्मकी शिक्षा यह है कि योग, तप, कर्म और ज्ञान ये सब भगवान्के लिये हैं। भगवान्के विना इनका कुछ भी मूल्य नहीं है। इनसे यदि भगत्रान्के दर्शन हों तभी इनका मूल्य है, यही भागवत-धर्मका मुख्य तत्त्व है। संस्कृतके श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीमद्भागवत तथा प्राकृतके ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव प्रन्य यही शिक्षा देते हैं और इन प्रन्योंका निरूपण गुरुमुखसे सुनकर नाथके चित्तमें भी यही शिक्षा जमी हुई थी । तदनुसार परम भक्तिके साथ वह श्रीकृष्णकी मूर्तिका घ्यान करते थे । इस अम्यासका फल यह हुआ कि एकनाथको साक्षात् आनन्दकन्द भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन हुए ।

देवगढपर नाथ इसप्रकार महान् तप कर रहे थे। एक दिन नाथ जब समाधि लगाये हुए थे, एक वड़ा भारी काल-सर्प फुत्कार करता हुआ उनपर टूट पड़ा और उनके वदनमें छिपट गया। पर आश्चर्यकी बात यह हुई कि साम्य-स्थितिका अनुभव करनेवाले एकनाथके अङ्गरपर्शसे उसकी दंश करनेकी क्रूरबुद्धि नष्ट हो गयी और वह नाथके मस्तकपर फन फैठाकर झूमने छगा। समचित्त ५४

अर्थात् जिसका चित्त अत्यन्त शुद्ध हो गया है उसे साँप, बिच्छ, चीता, बाघ कोई भी पीड़ा नहीं पहुँचाना चाहते। अपने अन्तः-करणका भेद-भाव जहाँ नष्ट हुआ वहाँ संपूर्ण जगत्का भेद नष्ट हो ही जाता है ! यह सब अपने ही हाथमें है । गीतामें कहा है-

सर्वभूतानि सर्वभृतसमात्मानं सर्वत्र ईक्षते योगयुक्तात्मा समदर्शनः ॥६। २६॥ इसप्रकार अचल एकताकी स्थिति जिसे प्राप्त हो गयी उसकी हिंसा कौन कर सकता है १ जो अपने अन्दर विश्वको देखता है और स्वयं सारे विश्वमें समा जाता है उस सम-विषम-भाव-शून्य मनुष्यको भय भी किसका हो सकता है <sup>2</sup> सारा भय द्वैतसे अपने-पराये-भावसे उत्पन्न होता है । द्वैतको ही जो निगल जाते हैं उनके लिये भय कहाँ रहा ? वह सॉप फिर एकनाथका संगी ही बन गया । नाथ जब समाधि लगाते तब वह उनके वदनमें लिपटकर मस्तकपर फन फैलाकर झूमने लगता और जब वह समाधिसे उठते अर्थात् इनकी देहमें खासोच्छ्वास चलने लगते तब वह भी वहाँसे निकल जाता । कई दिन यही ऋम था। एकनाथको इसकी कोई खबर भी नहीं थी। पीछे एक अवसरपर यह बात खुली। उस पर्वतके नीचे एक श्रद्धाञ्च किसान रहता था। गौओंको चराते हुए एक दिन उसने एकनायजीको देखा। उसने यह सोचा कि यह कोई महान् तपस्वी पुरुप है जो यहाँ तप कर रहा है। उसने उन्हें दण्डवत् किया। उस दिनसे नित्य नियमपूर्वक वह एक छोटा दूध भरकर एकनायजीको छा देता था। नाथ भी उसका यह शुद्ध भाव देखकर, समाधिसे उठनेपर वह दूध पी लिया करने

ये। एक दिन तस कमरमें वह साँग ि चीख रहा। सीत्र ही उन्होंने साँपनो जाने सामने रख दिया । रचा है जिसका वारा 'हमें दन <sub>९.(</sub> यह अच्छी जान-पर् मिछा। देहमं जो ु अवकारा हो गया। आने-जानके चक्क(से इसके पश्चात् पूरा किया और तब वह

छनाया । उसे छनकार

'अव इसका यहाँका

काले भेज देना चाहिर

लमकार यह गुरु द

प्रतिक हो।'

٨

计动物

क्तंति

नं बर्च देव

一门方则

स्त्री

5 F-18-15

155年前蒙

宇宙神经病 而動作

कं इसे हैंडर

· 弄 有 **宗** 

- हा किलोही

而行行

स्ता है हैं हैं

क्रांडलंब हैंग

有有可能 REAL PROPERTY.

**新花花** 当实行持持

थे। एक दिन उस किसानने यह हालत देखी कि नाथजीकी कमरमें वह सॉप लिपटा हुआ है। इससे घनराकर वह बड़े जोरसे चीख उठा । शीघ्र ही नाथ न्युत्थानपर आये (समाधिसे उठे) और उन्होंने सॉपको जाते इए देखा । देखकर उन्होंने वह दूध सॉपके सामने रख दिया । इस प्रसङ्गपर एकनाथ महाराजने एक अभंग रचा है जिसका आशय इसप्रकार है-

'हमें दंश करनेको काल आया पर आते ही कृपालु हो गया। यह अच्छी जान-पहचान हो गयी। इससे चित्त अच्युतमें जा मिला। देहमें जो सन्देह या वह दूर हो गया और काल ही अवकाश हो गया। 'एका' की जनार्दनसे जो मेंट हुई उससे आने-जानेके चकरसे ही छुट्टी मिल गयी।'

इसके पश्चात एकनायने गुरुकी आज्ञाके अनुसार अनुष्ठान परा किया और तब वह गुरुके घर आये। सब हाल उन्होंने गुरुको कह सुनाया । उसे सुनकर जनार्दन स्वामीने यह विचार किया कि, 'अब इसका यहाँका कार्य समाप्त हो गया है, इसे अब तीर्थयात्रा करने भेज देना चाहिये जिसमें अनेक सन्त-महात्माओंका सत्सङ्ग लामकर यह गुरु दत्तदेवके वरके अनुसार भागवत-धर्मका महान् प्रवर्तक हो।'



# एकनाथकी तीर्थयात्रा

जिस तीर्थमें जो विधान है, जिस तीर्थमें जो स्नान है वह करके दान-सम्मानके द्वारा रामने सबको सुखी किया।

—भावार्थ-रामायण

जनार्दन स्वामीने एकनाथको तीर्थयात्रा करनेकी आज्ञा दी और नासिक-त्र्यम्बकेश्वरतक स्वयं भी साथ चलना स्वीकार किया। गुरु-शिष्य दोनों ही तीर्थयात्राके निमित्तसे अपने पादस्पर्शके द्वारा अखिल भूमिको पावन करने चले । चलते-चलते एक रात गोदावरीके तटपर चन्द्रभट नामक ब्राह्मणके आश्रममें उन्होंने डेरा डाला । यह ब्राह्मण महान् तपोनिष्ठ था । स्नान-सन्ध्यादि सब नित्य-कर्म करते हुए यह इस एकान्तस्यानमें निष्ठापूर्वक परमार्थ-साधन करता था । ये गुरु-शिप्य रातभर उसके आश्रममें रहे, उसने भी इनका बढ़े प्रेमसे आतिध्य किया । रातको व्याख् करनेके पश्चात् उस ब्राह्मणके मुखसे इन्होंने चतुःश्लोकी भागवतका सुन्दर निरूपण धुना । उसे धुनकर जनार्टन स्वामीने एकनायको इस चतु छोकी भागवतपर 'ओवी' वृत्तमें प्रन्य लिखनेका आदेश किया । एकनाय उसीका अहर्निश मनन करने लगे। दूसरे दिन गुरु-शिप्य वहाँसे चलकर पद्मवटी पहुँचे । वह बाह्मण भी (सरसङ्गके छोभसे) उनके साथ हो छिया । वहाँ श्रीराममन्दिरमें तीनाने देरा टाला । न्याख आदि होनेके पश्चात् एकनायने उसी गममन्दिरमें श्रीरामचन्द्र

और सद्गुरुके प्रवीक्ष है। विकास मही पहला प्रीड़ और सुवीक्ष है। अब ९) में है। अब ९) में है। अब ९) में है। अब ९) में है। अब ९०९ में ही। अब बताया मित्र बारह स्कर्मों में प्रीक्षितको बताया है। भागवत-सम्प्रदार होनेवाल या उसका सामीन उनसे अब बारमां ही अब बारमां विकास विकास

प्वलाय वश बन्ने छात्र ही थी, बन्ने ही है। प्रत्येत दिया है कि बन्ने किस बहुते साथ चन्द्रमहोते से पहुते बहु मन्यू

रन विचप्र पढ़ ज

प्रमासनी मुक्ति प्राप्त .

, ,

計二十元

--

الما يُعْمَعُ مِن

्रदरेहा <sup>शु</sup>र्देती

新花

京东京

र्न (एक्टरेंहें हर्ने)

और सद्गुरुके सम्मुख ओवी-वृत्तमें स्वरचित कथा कही। एकनाथ-जीका यही पहला प्रन्य हुआ ! यह चतुःश्लोकी भागवत अस्यन्त प्रौढ़ और सुबोध है। यह चतुःश्लोकी मूल भागवतमें, द्वितीय स्कन्ध (अ०९) में है। इन चार श्लोकोंमें आदिनारायणने ब्रह्मदेवको अध्यात्मरहस्य वताया है। यही ज्ञान फिर ब्रह्मदेवने व्यासको, व्यासने फिर वारह स्कन्धोंमें उसका विस्तार करके शुकको और शुकने परीक्षितको बताया । भागवत प्रन्यका वीज इसी चतुःश्लोकीमें है। भागवत-सम्प्रदायका जो महत्कार्य आगे एकनायके द्वारा होनेवाला था उसका आरम्भ इस प्रकार पश्चवटीमें सद्गुरु जनार्दन खामीने उनसे अपने सामने ही करा दिया। इस ग्रन्थके आरम्भमें ही गुरु-स्तवन करते हुए गुरुके सामने एकनाथने ये उद्गार निकाले हैं--- 'अब मैं श्रीजनार्दनका वन्दन करता हूं जिनका वचन श्रवण करनेसे तीनों लोक आनन्दघन हो जाते हैं और जो अपने शिष्यके लिये निज-जीवन हैं, जिनके चरणोंकी रज चित्तपर पड़ जानेसे जन्म-मरणसे शान्ति मिळती और चारों प्रकारकी मुक्ति प्राप्त हो जाती है।

एकनाय महाराजकी चतुःश्लोकी अपूर्व है। अभी नायकी अवस्था अल्प ही थी, पर उनके इस पहछे ग्रन्थकी वाणी भी सिद्ध वाणी ही है। प्रन्थके उपसंहारमें उन्होंने यह भी स्पष्ट रिख दिया है कि कब किस प्रसङ्घसे यह प्रन्थ लिखा गया, कैसे श्री-सहरुके साथ चन्द्रभटके आश्रममें पहुँचे और चन्द्रभटके मुख-से पहले वह प्रन्थ सुना और फिर कैसे गुरुकी आज्ञासे अपना

46

यह प्रन्य रचा । उस समय नाथ कहते हैं कि, 'प्रन्य कैसे लिखा जाता है, यह मुझे कुछ भी माछ्म नहीं था, तथापि गुरुकी आज्ञाके प्रतापसे, यह काम मुझसे बन पड़ा ।' गुरु-आज्ञाकी महिमा आप बतलाते हैं—

'गुरु-आज्ञाकी विलक्षण सामर्थ्य है। मैं प्रन्य लिखना क्या जानता था <sup>2</sup> उसका अर्थ जानना भी मेरे लिये कठिन था। पर वह प्रन्थार्थ (गुरुको आज्ञासे) मेरे अन्दर ओतप्रोत भर कर बल्पूर्वक ज्ञानार्थ ठूंस ठूँसकर भरने लगा। गुरुकी आज्ञा ऐसी जबर्दस्त है कि इस प्रन्थार्यमें मेरी दृष्टि गड़ गयी। गुरु-आज्ञाने ऐसा पीछा किया कि फालत बातोंसे भी ज्ञान उठने लगा। शब्दके आगे ज्ञान दौड़ने लगा, छन्दके आगे अर्थ चलने लगा, जो-जो कुल जीमें आने लगा वह सब प्रन्थार्थ होने लगा।'

अस्तु, पञ्चवटीसे प्रस्थानकर गुरु-शिष्य त्र्यम्बकेश्वर पहुँचे। वहाँ वे गोदावरी जहाँसे निकली हैं उस ब्रह्मगिरि-पर्वतकी परिक्रमा करके और निवृत्तिनाथकी समाधिक दर्शन करके बहुत ही आनन्दित हुए। उस अवसरपर उनके उत्साह और दिव्य-लाभका क्या कहना है! कुशावर्तमें स्नान और फिर वहाँ निवृत्तिनाथके दर्शनकी उत्सुकता उनकी उस समयकी अमंग-रचनासे छूट निकलती है। निवृत्तिनाथके उन्हें जो दर्शन हुए, उसे उन्होंने यह समझा, यह अनुभव किया कि आज नेत्र धन्य हुए। ब्रह्मगिरिकी परिक्रमा करते हुए यह अनुभव करने लगे कि 'चौरासीक चक्ररसे' छूट रहे हैं और गङ्गाद्वारमें मान करते

हुए उन्हें ऐसा माङ्म व्यपा' हर ही । औ भावना सबने ठपर

गङ्गा-स्नान, त्र का यात्राकम वताकत साय चन्द्रमटजी भी साय ही रहे, उन्हा अनुमह किया । देहानसान हुआ । वह समावि है ।

इसर एकताय यात्रा करते हुए सवा गुरुके वियोगका उर्हे वियोगका हर्द्यमें हो हुँ या। गुरुके परम लाज्ञा ही। उस स्वयनेता के मगनान् सन्द अपना ज्ञान कही प्रकट इस् प्राप्त हुना सानन्द पर प्राप्त हुना सानन्द अहाँ निश्च समरण करतेसे.

### एकनाथकी तीर्थयात्रा

हुए उन्हें ऐसा माळूम हुआ कि उस पतितपावनीने 'पयपानकी सारी न्यया' हर ली । और यह सारा गुरुके नामका प्रताप है यही भावना सबके ऊपर बनी रही ।

गङ्गा-स्तान, ब्राह्मणसतर्पणादि करके और एकनाथको आगे-का यात्राक्रम बताकर जनार्दन खामी देवगढ छौट गये। उनके साय चन्द्रमटजी भी चल्ले गये। चन्द्रमट फिर जनार्दन खामीके साथ ही रहे, उन्हींकी सेवा करते रहे। खामीने उनपर पूर्ण अनुप्रह किया। कुछ काल पश्चात् देवगढ़पर ही चन्द्रमटजीका देहावसान हुआ। वहाँ उनकी समाधि बनायी गयी। अमीतक वह समाधि है।

इधर एकनाथ महाराज तीर्थ-यात्रामें आगे बढे । दक्षिणोत्तर-यात्रा करते हुए सवा दो या ढाई वर्ष बीत गये । चलते समय गुरुके वियोगका उन्हें अत्यन्त दुःख हुआ । तब खामीने उन्हें हृदयसे लगा लिया और कहा कि, 'मैं सदा तुम्हारे सिनिध— तुम्हारे हृदयमें ही हूँ ।' नाथका हृदय मक्खनसे भी अधिक मृदु या । गुरुके परम उपकारोंका स्मरण करके बड़े कष्टसे उनसे आज्ञा ली । उस समय गुरुने उन्हें बोध किया—'योगक्षेम चलानेवाले मगवान् सर्वसमर्थ हैं, तुम उसकी चिन्ता मत करो । अपना ज्ञान कहीं प्रकट मत करो और साधु-महात्माओंसे मिलते हुए अपना खानन्द अन्दर ही अनुभव करो । इससे तुम्हें जो पद प्राप्त हुआ है वह स्थिर होगा । सन्तोंका सङ्ग और नामका अहर्निश स्मरण करनेसे सौरस-लाम होगा । सबके प्रति नामका

५६

まったが

AT IT TO SERVED TO SERVED

The state of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

· ...

### श्रीएकनाथ-चरित्र

अहर्निश स्मरण करनेसे परम रस लाम होगा।' यह कहकर उन्होंने आंगे कहा—

'सबके प्रति एक ही भाव रखो, हृदयमें द्वैत कहीं भी रहने मत दो । यही अनुभव सुगम और पार लगानेवाला है । इससे बहुतोंका उद्धार हुआ है । ध्रुव, उपमन्यु, विभीषण, नारद, गौएं और गोपवृन्द इसीसे तर गये । देखो, भगवान् ईटपर समचरण\* ही खड़े हैं; इसे ध्यानमें रखो ।'

एकनायने जनार्दनके रूपका ध्यान करते हुए तीर्य-यात्रा की । उस समयके उनके आनन्दका वर्णन केशवने उनके चरित्रमें किया है—'मुखसे गुरुका नाम स्मरण हो रहा है । मनमें जुनार्दनका ध्यान हो रहा है । सब इन्द्रियोंमें पूर्ण समाधान है । अपने ही रूपमें खतन्त्र, खच्छन्द विचर रहे हैं, जनार्दनका ऐसा ध्यान है कि जो जनार्दन हैं वही श्रीकृष्ण हैं; और जो श्रीकृष्ण हैं वही श्रीजनार्दन हैं । एकनाथ इस बोधसे सम्पन, आनन्द-चिद्धनसे बाह्य-अन्तर परिपूर्ण थे।'

इस मनःस्थितिमें अखण्ड रहकर एकनाथने सम्पूर्ण तीर्थ-यात्रा की; पयोष्णी, नर्मदा, ताती, गगा, यमुना, कावेरी, तुंगभद्रा

# परवरपुरके श्रीविद्वल भगवानुका यह ध्यान प्रसिद्ध है— समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदामं जघननिद्वितपाणि मरव्हनं मरव्हनानाम्। सरुणतुलसिमाला कन्धरं कक्षनेत्रं, सद्यधवलहासं बिद्वतं चिन्तयामि॥

आदिमें रातशः <sub>ए।</sub> ज्योतिर्छिगोंके दर्रान कीर्तिसे सासाये 🔐 प्राप्तकर एकनायने . कहीं एक रात्र, वर् यात्रा काके नदा(क उद्दवको उपदेश जिस स्यानमें मेज भारतविध्यस्म भागव एकनायका चित्त ... श्रीकृष्णकी छीछाका देखा और श्रीकृणा-कृष्णमक एकनायने ु चिन्तन करके 🐒 अनुमव किया। गाये और कुछ काल वन्होंने भगवान् ्रे करते गोदावरीके किनारे में पहले निस ् घनि हुनी थी उस े यात्रा पूरी करके नाय . यहाँ तक हम छोग मूल से गये हो , अब व .

, 1,52 13.34

आदिमे शतशः स्नान किये और आठों विनायक तथा वारहों ज्योतिलिंगोंके दर्शन किये। गोकुल, मधुरा, वृन्दावन आदि कृष्ण-कीर्तिसे सरसाये क्षेत्रोंमें विहार करके तथा वहाँका मक्ति-सुखानुभव प्राप्तकर एकनायने गया, प्रयाग और काशीकी त्रिस्थली-यात्रा की । कहीं एक रात्र, कहीं त्रिरात्र और कहीं पद्धरात्र ठहरे। अयोध्याकी यात्रा करके वदरिकाश्रम गये। निज धामको जानेके पूर्व श्रीकृष्णने बद्धवको उपदेश करके भागवत-धर्मका प्रचार करनेके लिये जिस स्थानमें भेजा या और जहाँसे उद्भवके शिष्य-प्रशिष्योंने भारतवर्षभरमें भागवत-धर्मका प्रचार किया, उस बदरिकाश्रममें एकनाथका चित्त बहुत ही रम गया । नाथ वहाँसे द्वारका गये । श्रीकृष्णकी लीलाका ध्यान करते हुए उन्होंने द्वारकाका सम्पूर्ण प्रदेश देखा और श्रीकृष्ण-प्रेमसे उनका अन्तःकरण भर गया। परम कृष्णमक्त एकनायने द्वारकामें रहते हुए श्रीकृष्णकी सब लीलाओंका चिन्तन करके 'मुक्तिके परेकी पराभक्ति' का परम आनन्द अनुभव किया । द्वारकासे नाथ नरसी मेहताके ज्नागढ़-स्थानमें आये और कुछ काल गिरनार-पर्वतपर रहे । वहाँसे डाकोर जाकर उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णके दर्शन किये और इस प्रकार यात्रा पूरी करते गोदावरीके किनारे-किनारे चलते हुए वह पैठणकी सीमामें आये और पहले जिस स्थानमें उन्होंने आकाशवाणीकी गम्भीर घ्वनि सुनी थी उस पिम्पलेश्वरके मन्दिरमें आकर ठहरे । उत्तरकी यात्रा पूरी करके नाथ अपनी जन्मभूमिमें छौट आये।

对下 in the

यहाँ तक हम छोग श्रीनायके साथ, उनके वृद्ध दादा-दादीको भूछ-से गये थे , अब उनकी सुध भी छेनी चाहिये। ६२

एकनाथ अपनी वयस्के बारहवें वर्ष घरसे निकल पड़े और पचीसवें वर्ष कृतार्थ होकर छोटे। एकनाथ कहाँ चले गये, यह किसीको पता नहीं था । इससे उनके दादा और दादीने बहुत शोक किया । उन्होंने गॉवके सब कुएँ, तालाब और दह ढूँढ डाले, आस-पासके गाँवोंमें भी हूँढ़नेके लिये आदमी भेजे, कोई बात ठठा नहीं रखी, पर उन्हें नाथका पता नहीं लगा। भानुदासके कुलका यही एकमात्र तन्तु टूटकर कहीं कुल-लता निर्वश ही न हो जाय, इस चिन्तासे वे और पैठणके सभी सुहद्-सुजन बहुत ही विकल हो उठे। पुत्र यौवनमें ही काल-कवलित हो गया और पोता बचपनमें ही न जाने कहाँ चला गया, इससे उन वृद्ध-वृद्धाको कितना दु.ख हुआ होगा, इसकी पाठक ही कल्पना करें । वृद्धावस्था, इन्द्रियाँ सब विकल हुई, घरमें एक गिलास पानी देनेवाला भी कोई नहीं, सिर पीट-पीटकर रोनेपर भी प्रेमसे आँसू पोंछनेवाला कोई स्नेही नहीं, ऐसी विपद् अवस्थामें ये दोनों बृद्ध स्नी-पुरुष असन्त दुःखके साथ दिन काट रहे थे। 'क्या एकनाथका कभी कोई पता चलेगा, मेरा लाल क्या मुझे कभी मिलेगा, वह हमें लात मारकर इस लोकसे चला तो नहीं गया, वह इस समय कहाँ होगा, उसे कोई कष्ट तो नहीं हो रहा होगा' इस्यादि विकल हृदयके प्रश्न वे जिस-तिसु पथिकसे पूछा करते थे और वैरी भी नहीं सोचता जितना यह मन सोचता है, इस न्यायसे उसके कुछ अनिष्ट-की जरा-सी भी आशंका होते ही वें मूर्कित होकर गिर पड़ते थे! अड़ोसी-पड़ोसी उनका दु:ख देखकर दुखी होते और सान्वना भरसक यह करते थे । कभी-कभी उनके हृदया-

कारासे यह ध्वनि समाप्त नहीं हुआ है। या । एकनायके गुग अपूर्व निष्टा याद 🔐 मेरे गटकी स्वा क वे कभी-कभी ऐसे . नायको भी सङ्ग्रहके मनुष्य उसकी जनवा नाय फित आ गरे।" होनेवाटी उनकी भी नायका कही पता ही वाले पण्डितजी भी, थे । वह दस-स्यारह : चमापाणिने फिर यी कि यह पाण्डतकी वन्होंने विश्वास दिल बचपनका चेहरा, उत मनीवृत्ति, इन सत्र नाः यह अनुभान किया कि होगा । यह विचार . की खोज करते-करते चरणोंमें पहुँच गये। वहाँ 而一部計

न संसंग

इस हो इसी

र्त त्य के वा

岩球湖

हरू खनी हा

京河南河

計論部

**计计算** 

न्तिक्रील

前中国門 而流動類

1月11年11年

上語時間

ACT TO FEET

西京南部

हुनते वे जे की वी

ह द्विते अति हुँ विका

THE PART OF THE PARTY OF THE PA

हुं। होते की हती

南南 李州 西京 原

काशसे यह ध्वनि भी उठती थी कि भानुदासका पुण्यवल अभी समाप्त नहीं हुआ है' और यह ध्वनि सुनकर उनको धैर्य बॅघता या । एकनाथके गुण और बचपनमें ही दिखायी दी हुई उनकी अपूर्व निष्ठा याद करके उन्हें यह भी प्रतीत होता था कि भगवान् मेरे छालकी रक्षा करेंगे। ध्रुव-प्रह्लादादिकी कथाएँ स्मरण करके वे कभी-कभी ऐसे मनोहर सुखखप्त भी देखा करते थे कि, 'हमारे नायको भी सद्गुरुके दर्शन हुए और वह कृतार्थ हो गया। सहस्रों मनुष्य उसकी जयघ्वनि कर रहे हैं। और इस जयघोषके साथ नाथ फिर आ गये।' इस प्रकार सुख-दुःखकी लहरोंसे नीचे-ऊपर होनेवाली उनकी जीवन-नौका अब डूबती-सी माछ्म होने लगी। नाथका कहीं पता ही नहीं चलता था। उनके यहाँ कथा बाँचने-वाले पण्डितजी भी, नाथ जब चले गये तभी वहाँसे चल दिये थे | वह दस-ग्यारह वर्ष बाद फिर पैठणमें आये | तब उनके द्वारा चक्रपाणिने फिर नाथकी ढूँढ-खोज आरम्भ की। बहुतोंकी यह शंका थी कि यह पण्डितजी नायको फुसलाकर कहीं ले गये होंगे। पर उन्होंने विश्वास दिलाया और वह शंका दूर हो गयी | नायका बचपनका चेहरा, उस समयके उनके प्रिय-अप्रिय पदार्थ और उनकी मनोवृत्ति, इन सब बातोंकी याद करके पण्डितजीने मन-ही-मन यह अनुमान किया कि यह बालक किसी सत्पुरुषकी शरणमें गया होगा । यह विचार मनमें आते ही पण्डितजी चले और सत्पुरुष-की खोज करते-करते सीघे देवगढ़में श्रीजनार्दन खामीके चरणोंमें पहुँच गये। वहाँ सम्पूर्ण समाचार माळ्म हुआ और यह દ્દપ્ટ

ي دوا د

मालूम हुआ कि गुरु-कृपा प्राप्त करके छः महीने पहले ही एकनाथतीर्थ-यात्रा करने चले गये हैं। जब यह पता लगा तब पण्डितजीने गढ़पर रहनेवाले अन्य लोगोंसे नायके सम्बन्धकी छोटी-मोटी सब बातें जाननेका पूरा उद्योग किया। पण्डितजी एकनाथसे और उनके दादा-दादीसे बडा स्नेह रखते थे। उन्होंने बडी आकुछताके साथ जनार्दन-खामीको चक्रपाणिकी शोकाकुल अवस्था बता दी और उनसे चक्रपाणिकी ओरसे यह प्रार्थना की कि आप ऐसा आज्ञापत्र दीजिये कि तीर्थयात्रा करके जब एकनाथ पैठणको छोट आवें, तब दादा-दादीको छोडकर फिर कहीं न जायँ और विवाह करके भानदासके पवित्र वराको आगे चलावे । खामीने भविष्यार्थको मनमें छाकर तदनुसार आज्ञापत्र दिया, उस आज्ञापत्रको छेकर पण्डितजी बडी जर्ल्दा पैठणको छोट आये । यह शुभ समाचार उन्होंने उन वृद्ध और वृद्धाको सुनाया कि 'एकनाय केवल जीते ही नहीं हैं, बल्कि गुरुकृपा प्राप्त करके तीर्थाटन करने गये हैं और जनार्दन स्वामीने यह आज्ञापत्र लिख दिया है कि वह छौट आनेपर गृहस्थाश्रम स्वीकार करके पैठणमें यात्रासे ही रहें।' आनन्दका यह समाचार पाकर उन वृद्ध दादा और दादीको कितना आनन्द हुआ उसका वर्णन करनेकी अपेक्षा कल्पना करना ही अधिक ठीक होगा। देवगढ़पर एकनाथके सम्बन्धमें पण्डितजीने जो-जो वातें सुनीं, उन्हें उनकी दादी तो पण्डितजीसे वार-वार सुनकर भी सन्तुष्ट नहीं होती थीं और वार-बार फिर उन्हीं बातोंको पण्डितजीसे कहनेके छिये कहती थीं।

जब एकनायका यन वन्हें भी वहा अ एकनायके आनेकी निकले हुए-से . बी। कुछ की जी इभिक्षके पश्चात् दे वर्षा होनेकी आशा क्षाकाशमें एकत्र हैं

एकनाय आकर **उ**सीसे निर्वाह करके इंभा उनका वह ते बटाकालापः, वहं . ं महातेज और ५रानमा बाछी उनकी सहग् गये कि यह कोई रू को देखा, पहचान ^ पक्षकार वह सन्ध्याके.

ही दादा और पोतेका ,

रोका। दादाकी साधः

हो गयी । चक्रपाणिने

<sup>डिया</sup> । चन्नपाणि हस :

जब एकनायका यह समाचार पैठणवासियोंको माछ्म हुआ तो उन्हें भी वड़ा आनन्द हुआ और वे वडी उत्स्रकताके साथ एकनायके आनेकी बाट जोहने लगे। वृद्ध दादा-दादीके तो निकले हुए-से प्राण ही लौट आये, यही कहना चाहिये। अव उन्हे और कुछ वर्ष जीनेकी इच्छा होने लगी। वारह वर्षके अवर्षण दुर्भिक्षके पश्चात् दैवकी अनुकूछ वयार बहने छगी और आनन्दकी चर्षा होनेकी आशा दिलानेवाले ग्रुभ समाचारोंके मेघ पैठणक्षेत्रके आकाशमें एकत्र होने छगे ।

भाज आनन्दका दिन उदय हुआ । पिंपलेश्वरके देवालयमें एकनाय आकर ठहरे और मध्याह्यकालमें जो कुछ मिल जाय उसीसे निर्वाह करके सन्तोपके साथ रहने छगे । योगाभ्याससे गठा हुआ उनका वह तेजःपुद्ध शरीर, मस्तकपर सोहनेवाला वह दीर्घ जटाकलाप, वह प्रसन्न और आनन्दमय मुखमण्डल, नेत्रोंका वह ब्रह्मतेज और दर्शनमात्रसे दर्शकोंके मनमें पूज्यभाव उत्पन्न करने-चाली उनकी सहज-सरल रहन-सहन देखकर कुछ लोग जान गये कि यह कोई महातमा हैं। एक दिन पण्डितजीने एकनायजी-को देखा, पहचान लिया और चुपचाप वृद्ध चन्नपाणिका हाय पकड़कर वह सन्ध्याके समय उन्हें एकनायके पास ले चले। रास्तेमें ही दादा और पोतेका सामना हो गया और पण्डितजीने एकनाथको रोका । दादाकी साध प्री हुई । एकनाथ और चक्रपाणिकी भेंट हो गयी ! चक्रपाणिने नाथको गठे छगाया और प्रेमसे उन्हें चूम लिया । चक्रपाणि इस समय दुःख और आनन्दके ज्वार-भाटेमें

est led

· 新年15 [4] 表

. 1-17 10-19

A 124 864 644

4

६६

पड़ गये । पर इस समयका दु:ख भी सुखरूप ही था । एकनाथ-से उन्होंने कहा, 'मेरे तात! हम बूढ़ोंको छोड़कर तुम क्यों चले गये ! तुम्हारा कोमल चित्त वज़से भी इतना कठोर कैसे हो गया ? तुम्हीं तो अन्धेकी लाठी थे । आओ, आओ, अब तुम्हें हम कहीं न जाने देंगे।' इस प्रकार आनन्दके आँसू गिराते हुए चक्रपाणिने बद्धत शोक किया । एकनाथका निजबोधका आसन अभंग होनेसे मोह उनके चित्तको स्पर्श नहीं कर सका। चक्रपाणि-ने जनार्दन स्वामीका पत्र निकालकर उनके हाथमें दिया। गरुके अक्षर देखते ही नायने उस पत्रको मस्तकपर धारण किया और फिर पढ़ा । श्रीगुरुकी आज्ञासे उसी स्थानमें उन्होंने वास किया। पत्र मिलते समय जिस स्थानमें बैठे थे उस स्थानको उन्होंने नहीं छोडा। तीर्थयात्रा वहीं समाप्त करके, गुरुकी आज्ञाके अनुसार, उसी जगह डरा डाला। शीघ उस स्थानमें जनकी कुटी बन गयी और वहीं फिर उनका भवन भी बना l वह भवन आज भी वहाँ विद्यमान है। एकनाथ पैठणमें स्थित होकर रहने छगे। पोतेकी पुनः भेंट होनेसे जीवन-सूर्यका अस्त होनेके पूर्व दादा-दादीको परम सुख-लाम हुआ। ये अब एकनाथका विवाह करा देनेकी चिन्तामें लगे।



चित में गयी। तब इस ... मेरी सम्पत्ति पड़ी इस भी उनकी ल से चित्तवृत्तिको स

1

जनादन एवं करते । विश्व कर्ता प्रताप विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व कर्ता प्रताप विश्व विश्व कर्ता प्रताप विश्व कर्ता प्रताप करते । विश्व कर्ता विश्व करता विश्व करता विश्व कर्ता विश्व कर्ता विश्व करता विश्व करता विश्व कर्ता विश्व कर्ता विश्व कर्ता विश्व कर्ता विश्व कर्ता विश्व कर्ता विश्व करता विश्व कर्ता विश्व क

## नाथका गृहस्थाश्रम

इक्त हैर कि

化市市 西南北

中下的销

सं जो कर

का हिन्देशका

न रास्त्रा राजे

a 病 广门

हं फ़ज़ लि

武河形

二 岩 美田 [6]

表 医下 (1)

हा ति स

क्या क्ष्य हैं।

阿阿萨斯

销售额

FER [7] : 81

सं।

**新柏蘭**。

चित्त मेरे ही रगमें रँग गया, इससे घरकी आसक्ति छूट गयी। तब इस गृहस्थाश्रममें मेरी मिलकियत, मेरा सुख और मेरी सम्पत्ति यही आत्मबोध है। घर-द्वार, स्त्री-पुत्र सबके होते हुए भी उनकी आसक्ति न रखनी चाहिये । परमात्ममुक्ति साधन-से चित्तवृत्तिको सावधान रखना चाहिये।

- एकनाथी भागवत

जनार्दन स्वामीने चक्रपाणिकी प्रार्थनाके अनुसार एकनाथ-को विवाह करके गृहस्थाश्रममें जानेकी आज्ञा दी। 'गृहस्थाश्रम सब आश्रमोंमें श्रेष्ठ है। सब भूतोंमें भगवद्भाव रखकर स्वधर्म और भूतदयाको बढ़ाना चाहिये।' गुरुकी इस आज्ञाको मानकर एकनाथ विवाह करनेपर राजी हुए । पैठणकी दक्षिण-पूर्व दिशामें विजापुर या बैजापुर नामक स्थानमें एक अच्छे सम्पन्न गृहस्थ थे, उनकी कन्या विवाहके योग्य हो गयी थी । पैठणवासी किसी मित्रसे नाथकी इच्छा माछ्म होनेपर वह अपनी कन्याके साथ चक्रपाणिके पास आये । कन्या सुलक्षणा, सुरूपा और बुद्धिमती माछ्म हुई । जन्मपत्री भी दोनोंकी मिल गयी । चऋपाणि अब विवाहकी तैयारीमें छगे । विजापुरवाल सज्जनने यह जानकर कि मानुदासके पवित्र कुलके साथ सम्बन्ध हो रहा है, 'सालकृत कन्यादान' करनेका निश्चय किया । दोनों ओरके वराती जुटे ।

६८

विजापुरमें एकनायजीके उद्धव नामक एक निकट सम्बन्धी थे, वह भी आये । यह बड़े श्रद्धालु और कष्टसिहण्णु परिश्रमी आदमी थे । उनके उद्योग और गाँववालोके प्रेमसे विवाह-समारम्भ बडी घूम-धामके साथ हुआ । मधुपर्क, विवाह, ऐरणीपूजन, गृहप्रवेश, लक्ष्मीपूजन इत्यादि सब कुछ यथोचित हुआ । वधूका नाम गिरिजा रखा गया । एकनाथ और गिरिजाबाईका विवाह विवेक और शान्तिका ही चिरसम्मेलन था। एकनाथके वृद्ध दादा-दादीके नेत्र आनन्दसे डबडबा आये। जहाँ उन्हें यह आशङ्का होती थी कि भानुदासका वंश आगे चलेगा या नहीं, वहाँ अब उनकी आशाके अंकुरित होकर महान् वृक्षमें परिणत होनेका योग उपस्थित हो गया। एकनाथ गृहस्थाश्रमी हो गये।

नाथकी दिनचर्या इस प्रकार थी । ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर प्रातःस्मरण करके गुरु-चिन्तन करना, अनन्तर शौच-मार्जनादिसे निवृत्त होकर प्रातः स्नानके लिये गङ्गाजी जाना, स्योदयके पूर्व सन्ध्या-वन्दन आदि कर लेना, पश्चात् घर लीटकर देवपूजन, ध्यानधारणा आदि करके गीता-भागवतादि प्रन्थोंका पाठ या श्रवण करना । इतना करते-करते मध्याह् हो जाता था । फिर मध्याह्में गङ्गाजी जाकर सन्ध्या और ब्राह्मयज्ञ करके घर लीटकर नैवेचनिवेदन और बलिवेखदेव आदि करके अतिथि-अम्यागतोंका यथेष्ट सत्कार करके भोजन करना । भोजनके पश्चात् विद्वान् और भावक ब्राह्मणोंके साथ आत्मचर्चा करना; तीसरे पहर भागवत, रामायण अथवा ज्ञानेखरी-जैसे प्रन्थपर, भानुदासद्वारा

स्यापित श्रीविट गङ्गाजी वात्रर मगनान्त्री व करना। इसके ५ निमद् पुरा गाँद हेना। इतनी है-तो उनका हिल् वादिका प्रचर ० मार्गमें प्रकृत ५ रहता या और इसी को क्र्यण करके थात्मानुसन्धान, देखनेमें तो एक -है। अमेद मक्ति यी । मगत्रान्से क ही देखते हुए था एकनाय महाराजके षा । ब्राह्मणॉका देख रहते थे। तन मृदद्वाकी छानि छ। मंगी-चमार मारिके हैं ख्ता या। उनकी <sub>ध</sub> छोटा हो, वहा हो,

١

K

#### नाथका गृहस्थाश्रम

स्थापित श्रीविद्वल-मूर्तिके सामने प्रवचन करना, सायंकाल फिर गङ्गाजी जाकर सन्ध्या-वन्दन करना, फिर छौटकर धूप-दीपके द्वारा भगवान्की आरती, स्तोत्रपाठ और पीछे कुछ योड़ा-सा उपाहार करना । इसके पश्चात् मध्यरात्रितक भगवत्कीर्तन करना या वेदोप-निषद्-पुराणादि प्रन्थोंका मननपूर्वक अध्ययन करके चार घण्टे निद्रा छेना । इतनी निदा ही उन्हें पर्याप्त होती थी। युक्ताहार-विहार तो उनका नित्य ही था। पुराण, कीर्तन, भजन, नामोच्चारण आदिका प्रचार करनेमें उनका हेतु सर्वसाधारण जनोंको भक्ति-मार्गमें प्रवृत्त करना ही था। आत्मानुसन्धान उनका अहर्निश जारी रहता या और इसी वीच वह सब कर्म करते थे और सब कर्म भगवान्-को अर्पण करके प्रपञ्चमें अलिस-अनासक्त होकर रहते थे। आत्मानुसन्धान, हरिचिन्तन, गुरुस्मरण, नामस्मरण-ये शब्द देखनेमें तो एक दूसरेसे पृथक् हैं, पर इन सबका खरूप एक ही है। अभेद-भक्ति उनके प्रस्रेक आचरणसे स्पष्ट ही प्रकट होती यी । भगवान्से कोई भेद-भाव न रखकर सब भूतोंमें भगवान्को ही देखते द्वए सारे ससारको ही उन्होंने ब्रह्मरूप कर डाला। एकनाथ महाराजके यहाँ सदावर्त था। सबको अन्न बाँटा जाता था । ब्राह्मणोंका सत्कार करनेमें तो एकनाथ महाराज बहुत ही दक्ष रहते थे। रातको महाराज कीर्तन करते थे। करताल और मृदङ्गकी ध्वनि सुनकर गाँवके सब छोग वहाँ पहुँच जाते थे। मंगी-चमार आदिके बैठनेके लिये भी अलग प्रबन्ध किया हुआ रहता था। उनकी दृष्टिमें छोटे-बड़ेका कोई भेद तो था ही नहीं: क्रोटा हो, बडा हो, अमीर हो, गरीव हो; जो कोई उनके सामने

计师项

河河 語言

西南部

नंदर<sup>क्षे</sup>

**注意情况** 

الم يتربية بمتوبرا

िस्तर हैं

一門衛衛

**新教育** 

· 新福和森林

一种

क्षां हरतं हेलेल

- 18 FFFFF FFFFFFFFF

1

आता उसमें वह जनार्दनको ही देखते थे। सबके साथ उनका समदर्शिताका व्यवहार था। घरका सब काम-काज उद्भव ही बदी प्रसन्तासे देख लिया करते थे, इससे एक्तनाय महाराजको उस ओर देखनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती थी। घरमें क्या है. क्या लाना है यह सब उद्भव ही देख लेते थे। वह सचे शिष्य बनकर नाथ महाराजकी केवल दया-दृष्टि प्राप्त करनेके लिये ही उनके साथ रहते थे।

एकनाथ महाराजको सहधर्मिणी भी उन्हींके योग्य मिलीं । अल्प वयस्में ही उन्होंने घरका सब काम सम्भाल लिया। जबतक चृद्ध चक्रपाणि और उनकी स्त्री विद्यमान थीं, तबतक पतिके मनमे अपनी ओरसे प्रीति उत्पन्न करनेके लिये वह सास-सम्राकी सेवामें तत्पर रहती थीं और इस तरह उन्होंने पतिको प्रसन्न कर उनकी प्रीति लाभ की । एकनाथ महाराजका विवाह होनेके कुछ वर्ष बाद उनकी बृद्धा दादीका देहान्त हुआ और इसके कुछ ही दिन वाद वृद्ध दादा भी परलोक सिधारे। इसके बाद घरका सारा भार गिरिजाबाईपर आ पड़ा । नाथके समान ही गिरिजा-बाई भी शीलवती, शान्त और दयालु थीं । महद्भाग्यसे नाथ-जैसे प्राणनाथ मिले, यह सोचकर वह अपने आपको धन्य समझती थीं। ऐसी अनुकूल, कुलवती, कुशल और सुशील पत्नी नाथको भी महत् पुण्यसे ही प्राप्त हुई। परोपकारमें तथा आबाटवृद्ध सबके साथ समान प्रेमके व्यवहारमें वह नाथसे किसी प्रकार कम नहीं थीं। सदा ही दीन-दुखियोंके दुःखोंके निवारणमें छगी रहती थीं और उन्हींके

भाशीर्वाद मुना यी कि द्वारा : उनकी महान्द्र रही यी। रत मीनन क्रान्तेन वन्नवस्त्रं के कोई कमी नही हो उतना ही है. काज सुरमाउँका मप्र रहती थी। होनेमें भिर्वान, नाय महाराजने . वित्तवृति। एक । तभी उनको ५५०. वनके स्वानुभनसे सम्भाला और व ओर कुछ भी नहीं एकनायजीकी क्षेत्र भोजनके समयमें समान है और पन उसी बीको ही <sub>पए</sub> कहा है। हसी अन्न

और <sub>महाराजके</sub>

į

रूकार कालां कालां केलां केलां कालां

आशीर्वाद सुना करती थीं । एकनाथ महाराजकी यह इच्छा रहती ची कि द्वारपर आया द्वआ कोई भी अतिथि खाली हाथ न लौटे । उनकी यह इच्छा ही उनकी गृहिणीके रूपमें उनके घर विराज रही थी। रात-बेरात चुल्हा जलाकर रसोई बनाकर, भूखोंको भोजन करानेमें उन्होंने कभी आलस्य नहीं किया। नाथके यहाँ अन्न वस्नकी कोई कमी नहीं थी। भगवान्ने कभी किसी बातमें कोई कमी नहीं होने दी। यह प्रभाव नाथके पुण्यका जितना रहा हो उतना ही गिरिजाबाईके भी पुण्यका फल था। घरका सब काम-काज सम्भार्क्कर वह भी नायके समान ही सदा हरि-चिन्तनमें ही मग्न रहती थीं । एकनाथ महाराजका प्रपन्न और परमार्थ एकरूप होनेमें गिरिजाबाईकी बड़ी सहायता थी। नाथभागवतमें स्वयं एक-नाय महाराजने ही एक जगह कहा है कि, 'स्री-पुरुष दोनोंकी चित्तवृत्ति' एक होकर 'जब धर्म-प्रवृत्तिमें अनुकूल-वृत्ति होती है तभी उनको परलोक सघता है, औरोंको नहीं।' उनका यह कथन उनके स्वानुभवसे ही निकला है। प्रपन्नका अन्तरङ्ग गिरिजाबाईने सम्भाला और बहिरङ्ग सम्भाला उद्भवने, इससे एकंनाथजीको उस ओर कुछ भी नहीं देखना पड़ा और इन्होंने भी दक्षताके साथ एकनायजीकी सेवा करके अपना भी परमार्थ-साधन किया। 4मोजनके समयमें अतिथि, पति और पुत्र सब जिसकी दृष्टिमें समान हैं और धनका लोभ जिसके मनको स्पर्श भी नहीं करता उसी स्त्रीको ही परमार्थका अधिकार है।' यह स्वयं एकनायजीने ही कहा है। इसी प्रकार गिरिजाबाई परमार्थकी अधिकारिणी हुई और महाराजके सत्सङ्गसे उन्हें परम सद्गति प्राप्त हुई । एकनाथ

महाराजकी घर-गृहस्थीमें भी जो इतना आनन्द रहा सो गिरिजा-.बाईके ही सद्गुणोंके कारण । पति-पत्नी इतने एकचित्त होकर रहे कि ऐसा दृष्टान्त ही अत्यन्त दुर्लभ है। अनेक साधुओंने घर-गृहस्थी ही त्याग दी, जिसमें कोई झंझट ही न रहे। अनेक साधु ऐसे भी हुए जिन्होंने विवाह किया, पर उनकी घर-गृहस्थीका बुरा हाल रहा ! परन्तु एकनाथ महाराजकी घर-गृहस्थी भी उत्तम प्रकारसे हुई। भगवद्भजन और सदावर्तके कारण एकनाय महाराजका घर एक देवमन्दिर-सा ही शोभा पा रहा या और फिर इस मन्दिरमें नाथ और गिरिजावाई ऐसे एकचित्त होकर रहते ये जैसे स्वयं श्रीलक्ष्मी-नारायण हों। उनके उस उदार प्रेम और प्रपञ्च-परमार्थके अलैकिक अभेद-आनन्दको देख-कर भक्तजनोंको बड़ा ही सुख होता या। एकनाय-जैसे सम्मान्य पुरुष-रहोंके अप्रणी और सिक्रियाकी साक्षात् प्रतिमा गिरिजाबाई-जैसी छक्ष्मीस्वरूपा स्त्री, ऐसे तुल्यगुण वर-वधूको एकत्र करके ब्रह्मा भी ऐसे धन्यवादके पात्र हुए जो उनके छिये प्रायः दुर्छभ ही होता है। इस कल्यिगमें एकनाय महाराजका-सा प्रपन्न एकनाय महाराजको ही नसीव हुआ।

नाय जब पैठणमें आये तब ठीक उसी स्थानमें ठहर गये जहाँ गुरु-पत्रिका उनके हाथ आयी । पहले उन्होंने वहाँ एक कुटी बनायी थी, पीछे वहीं एक बड़ी हवेली बन गयी । पैठणमें उनका समय भजन-पूजन और परोपकारमें ही बीतने लगा । इनके वैराग्य, समत्व, शान्ति और पर-उपकारके लिये स्थाग आदि

गुण ज्यों-ज्यों है बढ़ने छगा। हरि-कीर्तन किया पीछे जन्माष्ट्रमीके मगवान्का जन्मे , तवतक यह ू बरावर होता है। तत्र हरि-कीर्तन प्रासादिक वाणीसे और वृत्तियोंके होग मनाई नहीं थी। व ये। जनमाष्ट्रमीके इस टिये देवगहुसे <sub>५९५७</sub> र्तार्ययात्राके पश्चात् निमित्त वहुत-सी सा हे बाये थे। वत्सन षा। चौदह दिन . वन्नदान होता रहा। वित्य । ननाईन ए विद्वान् तथा अन्य ः धपने पोतेना गौत करने छो । रौडी, ज्ञान-वैराग्यका

Ī

PACE STA

AFTE

技术

西外湾

ग्राचं हा न

·

**表对 许**是

مجيم المستد

क्त क्रिक्टिक

F, 17. 17. 17.

雪椰 点样

· 香港市

LANGE AND

गुण ज्यों-ज्यों लोगोंपर प्रकट होने लगे, लों-लों उनका आदर बढ़ने लगा । उन्होंने पहले-पहल एकादशीके दिन आत्मस्कृतिसे हरि-कीर्तन किया । उसे सुनकर उनपर लोगोंकी बड़ी श्रद्धा हुई । पीछे जन्माष्टमीके अवसरपर एकनाथने बड़े समारोहके साथ भगवान्का जन्मोत्सव किया । जबतक एकनाथ महाराज जीते थे तबतक यह जन्मोत्सव बरावर होता और उनके पीछे अबतक भी बरावर होता है । जन्माष्टमीका उत्सव जब उन्होंने आरम्भ किया तब हरि-कीर्तन करते हुए वह तत्काल 'अभंग' रचकर अपनी प्रासादिक वाणीसे सुनाने लगे। कीर्तन सुननेके लिये सब वर्णी और वृत्तियोंके लोग बड़े उत्साहसे एकत्र हुआ करते थे, किसीको मनाई नहीं थी । कीर्तन सुनकर सब लोग चित्रवत् मुग्ध हो जाते ये। जन्माष्टमीके इस प्रथम उत्सवमें विशेष बात यह हुई कि इसके लिये देवगढ़से एकनाय महाराज जनार्दन स्वामीको लिवा लाये थे। तीर्थयात्राके पश्चात् गुरु-शिष्यकी यह पहली ही भेंट थी । उत्सवके निमित्त बहुत-सी सामग्री स्वामी महाराज देवगढ़से अपने साथ ले आये थे। उत्सवके लिये एक बड़ा मण्डप खड़ा किया गया या । चौदह दिन उत्सव हुआ और उत्सवके इन दिनोंमें प्रतिदिन अन्नदान होता रहा। गुरुका सत्कार भी एकनाथजीने अपूर्व-जैसा किया । जनार्दन स्वामी सामने आसनपर विराजमान हैं, पैठणस्थ विद्वान् तथा अन्य लोग श्रवण कर रहे हैं, वृद्ध दादा-दादी भी अपने पोतेका गौरव देख रहे हैं, इस ठाटके साथ नाथ कीर्तन करने छगे। एकनायजीका वक्तृत्व, विषयप्रतिपादनकी मनोहर शैली, ज्ञान-वैराग्यका निर्मल बोध करानेवाली उनकी पद्धति और भक्ति-प्रेमकी सिरता बहानेवाले उनके हृदयोद्वार, इन कारणोंसे श्रोताओं के लिये मानो वह परमानन्दकी दावत ही थी। गुरुके सामने कीर्तन करनेका जो सुयोग प्राप्त हुआ उससे शिष्यके अन्तः करणमें प्रेमसिरताकी बाढ़ ही आ गयी। नाथके कीर्तनका रंग उत्तरोत्तर गाढ़ा ही होता गया। यहाँ तक कि पण्डरपुरके मन्दिरके एक ब्राह्मणको बिट्ठल भगवान्ने स्वप्न दिया कि 'आजकल में पैठणमें एकनाथके कीर्तनमें पीछे ध्रवपद सरे खड़ा रहता हूँ।' कीर्तनकी क्या महिमा और मर्यादा है इसका वर्णन स्वय एकनाथ महाराजने एक बड़ी सुन्दर किरतामें कर रखा है। (उसका हिन्दी-गद्यानुवाद मूलके पदलालित्यका आनन्द तो नहीं दे सकता पर जायद भावका आभास मिल जाय) एकनाथ महाराज कहते हैं—

'भगवान्के सगुण चिरत्र जो परम पित्र हैं उन्हींका वर्णन करना चाहिये। सबसे पहले सज्जनहृन्दोंका मनोभावसे वन्दन करना चाहिये। सत्सङ्गमें अन्तरङ्गसे भगवान्का नाम लेना चाहिये और कीर्तनरंगमें भगवान्के समीप आनन्दसे सूमना चाहिये। मिक्त-ज्ञान-विरिहत बातें न करके प्रेमभरे भावोंसे वैराग्यके ही उपाय खोलकर बताने चाहिये जिससे भगवान्की मूर्ति अन्तःकरणमें बैठ जाय, यही सन्तोंके घरकी कीर्तन-मर्यादा है। अद्वय भजन और अखण्ड स्मरणसे करताल बजे तो एक क्षणमें श्रीजनार्दनके हो जाय ।'

सगुण भकि उदय हो, यही ०९ 'आन्ता ग्रुद्धिका क. सदा कहा करते थे

'कीर्तनसे क्ष प्राप्ति होती है, को मुक्ति भी लजित में कारनेसे जनाईनको होता लौर एक प्राप्त तत्र मगत्रान् बाहर सप्तारमें देखने भे

किट्युगमें ताए . कीर्तन और के सैकड़ों अमग महाराजके यहाँ पनरे

योग-यागादि तप

वाण्डाल, उसमें अन्न दान किया जात होता और फिर द

'टिटित' (एक

<sup>#</sup> हरिकीर्तनमें कीर्तनकारके पीछे तानपूरा छिये या माँम छिये एक व्यक्ति खड़ा रहता है जो कीर्तनकारके गाने या मजन करनेके पश्चाद यही सुर चछापता है। इसीको ध्रुयपद धरे खड़े रहना कहते हैं।

### नाथका गृहसाश्रम

1

できます

en pit

HI FE

क्षणमें श्रीजनार्दनके अन्दर एका (एकनाय) कहते हैं कि मुक्ति हो जाय।

सगुण मिक्त बढ़े और सगुण-निर्गुणके ऐक्यकी भावना उदय हो, यही रुख एकनाथजीके कीर्तनका रहा करता था। 'आन्तर-शुद्धिका कारण मुख्यतः हरि-कीर्तन' ही है, यही वह सदा कहा करते थे।

'कीर्ननसे खर्धमंकी वृद्धि होती है, कीर्तनसे खर्धमंकी प्राप्ति होती है, कीर्तनसे परव्रक्त समा जाता है, कीर्तनके सामने मुक्ति भी छज्जित होकर भाग जाती है। भाव-भक्ति-पूर्वक कीर्तन करनेसे जनार्दनको सन्तोष होता है, एक दूसरेको आछिङ्गन होता और एक दूसरेके गलेमें पड़ी वाहें फिर विलग नहीं होतीं। तब भगवान् बाहर और अन्दर, चराचरमें प्रकट होते है, फिर संसारमें देखने योग्य और कुछ नहीं रह जाता। इस प्रकारसे योग-यागादि तप-साधनोंको हिर-कीर्तनने अनाय कर डाला। काल्युगमें नाम-स्मरणसे हिर-कीर्तनमें जडका उद्धार होता है।'

कीर्तन और नाम-स्मरणके सम्बन्धमें एकनाथ महाराज-के सेकड़ों अभग हैं, उन सबका यही साराश है। एकनाथ महाराजके यहाँ सबके छिये सदावर्त या—कोई आये, ब्राह्मण या चाण्डाल, उसमें कोई भेद नहीं था, सबको समानरूपसे अन्न दान किया जाता था। रातके समय बाल्लीलाका कीर्तन होता और फिर दिधकाँदोका उत्सव भी। कीर्तनके अन्तमें 'लिलित' (एक प्रकारका प्रहसन, जिसमें सब पात्रोंकी मूमिका

### श्रीएकनाथ-चरित्र

30

अकेले वक्ताको ही करके दिखानी पड़ती है)-यह प्रहसन एकनाथ महाराजने शुरू किया । इससे सब प्रकारके खेल और कौराल उनके कीर्तनके उपांग-खरूप इस उत्सवमें आ गये, इस क्रमसे सब प्रकारके छोग भी आ गये और इस प्रकार सब प्रकारकी वृत्तियों, खेळों और कौशळोंपर उनकी कविताएँ बनीं। ये कविताएँ कबड़ीपर हैं, गुल्ली-डण्डेपर हैं, पुरुषोंके, स्त्रियोंके और बच्चोंके सब प्रकारके खेळोंपर हैं; साँप-बिच्छूपर भी हैं, छोटी-बड़ी कई चीजों और ढोंगियोंके ढगोंपर भी हैं। इन कविताओंकी भाषा बड़ी सरल, बाल-बोध है, सबकी समझमें आ जाय, ऐसी है। नित्यके व्यवहारमें, नित्यकी भाषा और भावसे ही सर्वसाधारणमें हरि-भक्ति उत्पन्न करनेका उनका यह ढंग देखकर उनकी उदारता धन्य माछूम होती है। किसी भी धर्मको मानने-वाला मनुष्य हो, कोई भी पेशा करता हो, किसी जातिका हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वह सबका खागत करते थे और सबको, जिसको जैसा अधिकार मिला उसी अधिकारके अनुसार ब्रह्मज्ञान-का उपदेश करते ये\*। उनकी यह उदार चित्त-वृत्ति देखनेसे

#स्वामी विवेकानन्डने धर्म-प्रवर्तकोंका लच्चण इस प्रकार बताया है-

The only true teacher is he who can convert himself as it were into a thousand persons at a moment's notice. The only true teacher is he who can immediately come down to the level of the student and transfer his soul to the student's soul, and see through the student's eyes and hear through his ears and understand through his mind. Such a teacher and none else can teach

यह माख्म होता है गणना इतनी प्रधा.. ही ऐसा है कि नि अन्तःकाणमे यह वही परमार्थका अ चाहे कुछ भी हो।

होकां " त्याहुनि ् पर

'कोई सब न

उससे वह चाण्डाछ इस प्रकार एकनाय मागवत धर्मका मानो श्रीमद्भागवत् **एक**नाय महाराजने निह्मण सानुभवपूर्ण हुण्ड श्रोता कामा ४ इमने छो । मर्कोको क्या पुरुष सभी अपना

हमें। केरान क्रविने ५

है—'उनकी क्या ~

नानीमें विलक्षण रस या

यह माछ्म होता है कि धर्म-प्रवर्तकोंमें इस परम भागवतोत्तमकी गणना इतनी प्रधानताके साथ क्यों की गयी १ हरि-भक्तिका पन्थ ही ऐसा है कि जिसमें श्रद्धा है वही इसका अधिकारी है। जो अन्तःकरणसे यह चाहता है कि जिस तरह हो भगवान् मिले वही परमार्थका अधिकारी है उसकी जाति, वर्ण, वृत्ति चाहे कुछ भी हो।

12 25 18 18

----

·

हो कां वर्णामाजी अग्रगणी। जो विमुख हरि चरणी ॥ त्याहुनि श्वपच श्रेष्ठ मानी। जो भगवद्भजनीं प्रेमल॥ (नाथभागवत अध्याय १। ६०)

'कोई सब वणोंमें श्रेष्ठ हो पर हरि-चरणसे विमुख हो तो उससे वह चाण्डाळ श्रेष्ठ है जो भगवद्भजनका प्रेमी है।' अस्तु, इस प्रकार एकनाय महाराजने जन्माष्टमीका उत्सव आरम्भ करके भागवत-धर्मका मानो झण्डा ही फहरा दिया।

श्रीमद्भागवत सुननेमें उद्धवकी उत्कण्ठा और श्रद्धा देखकर एकनाथ महाराजने भागवत बाँचना आरम्म किया। उनका निरूपण खानुमवपूर्ण और प्रेमसे भरा हुआ होनेके कारण झुण्डके झुण्ड श्रोता कथा सुनने दौड़े आने छगे और कथामें प्रेमानन्दसे सूमने छगे। भक्तोंको इसका ऐसा चसका छगा कि क्या खी और क्या पुरुष सभी अपना काम-धाम छोड़कर कथा सुनने जाने छगे। केशव कविने एकनाथ महाराजकी कथाका वर्णन किया है—'उनकी कथा मिक-ज्ञान-वैराग्ययुक्त हुआ करती थी। उनकी वाणीमें विछक्षण रस था जिसका नित्य नया आस्त्राद श्रोताओंको

मिळता और प्रेमसे उनके हृदय भर जाते थे। सबके चित्त नित्य उस आनन्दको भोगते हुए उसी आनन्दमें लग गये । भक्ति-पन्य ऐसा बढ़ा कि घर-घर भगवान्के नामका घोष होने लगा।'

कई श्रोता तो ऐसे थे कि भोजन भी एकनाथ महाराजके यहाँ ही कर छेते और फिर आनन्दसे कीर्तन भी सुनते हुए तल्लीन हो जाते । महाराजके यहाँ नित्य ही नये पाहुने आया करते । पर इतने बड़े प्रपञ्चका यह सारा खर्च कैसे चलेगा, इसकी उन्हें कभी कोई चिन्ता नहीं हुई। 'मैं और मेरा परिवार या ससार' यह भाव ही उनके मनमें कभी नहीं आया। सारा परिवार और संसार भगवानुका है यही उनकी निरहंकार भावना थी। भगवान्के चरणोंमें संसार समर्पित करके मक्त निश्चिन्त रहते हैं और तब वह सारा प्रपन्न भगवान्का ही हो जाता है।

सब दानोंमें श्रेष्ठ अन्नदान है और उससे भी श्रेष्ठ खखरूप-दान है। एकनाथ महाराज ये दोनों दान आजीवन करते रहे। और स्वयं भगवान् उनके घरमें विराजते थे। इससे उन्हें कभी किसी बातकी कभी नहीं हुई और फिर उनके हिर-कीर्तनका जो इष्ट परिणाम जनतापर हो सकता था वह तो हुआ ही। पर इससे भी अधिक छोकोपकार उनके सदाचारसे हुआ। सैकड़ों व्याख्यानों और कथा-प्रवचनोंसे जो काम नहीं होता वह सत्पुरुप-के सदाचारसे होता है। सुनकर जो वात समझमें नहीं आती वह देखकर आ जाती है! क्षमा, शान्ति, भूतदया, निरहंकार, निःसङ्गता, हरि-भक्ति, परोपकार और डिन्डय-टमनादि गुर्णोसे जो

भोत-प्रोत है और व्यक्त होते हैं ऐसे सचेत होते हैं होते ! एकनाय भह किये, इससे समा-अधिक उनके जो केवल कहते , होते हैं, पर वहांत ही उनका जीवन १६ में) कहा है कां फेडित समुद्रा का जगाचें निधे 🦠 वैसी

साम्ब

किंबहुना है

**बा**णीत

भाषा साग्रसे

पाप ताप निवारण कर

अयवा सूर्य भगवान्

<sup>खन्</sup>नकार दूर करते

है। वसी प्रकार , , ,

的对象方

田寺は河

भूतिस्तु

हे हुन्द महत्ते

计前部

नहीं ने हो हैं

非執示時

المراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة

神神神神

ं इन्हें हैं के हत्ती

下 汽车 南道

**注到原产** 

, जुल्दे हैं देशिय हो

र ते कि है। विलि

**京市市 [5]** 

· 可能 联系

न हैं इसे नहीं हती हैं

产,<sup>表现,</sup>表现

11

ओत-प्रोत है और जिसके नित्य-नैमित्तिक आचरणमें ये गुण सदा व्यक्त होते हैं ऐसे एक क्रियावान् पुरुषको देखकर जितने छोग सचेत होते हैं उतने न्याख्यान-कीर्तन, पुराणादि-श्रवणसे नहीं होते ! एकनाथ महाराजने प्रन्य भी लिखे और कथा-कीर्तन भी किये, इससे समाजपर उनकी जो धाक जमी उससे सहस्रों गुण अधिक उनके आचरणसे जमी । सन्त उन्हींको कहते हैं जो केवल कहते नहीं, करके दिखाते हैं। सन्त पूर्ण-काम ही होते हैं, पर बद्रोको मुमुक्षु और मुमुक्षुओंको मुक्त करनेके छिये ही उनका जीवन होता है। ज्ञानेश्वर महाराजने (ज्ञानेश्वरी अ० १६ में ) कहा है---

> कां फेडित पापाताप । पोखीत तीरींचें पादप । समुद्रा जाय थाप । गंगे जैसे ॥ १६६ ॥ कां जगाचें बांध्य फेडित । श्रियेची राडलें उघडीत ॥ जैसा भासत। प्रदक्षिणे ॥२००॥ तैसीं बांघलीं सोडीत। बुडालीं काढीत। फेडीत। आर्ता चिया॥२०१॥ किंबहुना दिवसरातो । पुढिलांचें सुख उन्नती ॥ आणीत आणीत स्वार्थी। प्रवेशिजे॥२०२॥

भाइन सागरसे मिलने जाती हैं, पर जाती हुई जगत्का पाप-ताप निवारण करती और किनारेके वृक्षोंको पोसती जाती हैं। अथवा सूर्य भगवान् नित्यकी परिक्रमा करते हुए संसारका अन्धकार दूर करते और कमर्छोंको विकसित करते जाते हैं। उसी प्रकार आत्मस्वरूपको प्राप्त जो सन्त हैं वे अपने सहज

बॅधे बन्दियोंको छुड़ाते, डुबे कर्मेंसि ससारमें चबारते, आत्तोंके दुःख दूर करते रहते हैं। और यह सब वे न्यह समझकर नहीं करते कि हम कोई महान् उपकार कर रहे हैं, प्रत्युत उनका यह आचरण सहज होता है और उनके उस आचरणको देखकर सहस्रों मनुष्य अपने-अपने उद्धारका मार्ग ढूँढ़ने छगते हैं। सन्तोंकी जीवन-चर्या ही संसारके लिये आइनेके समान होती है। उनके सदाचरणको प्रमाण मानकर छोग उसका अनुकरण करने छगते हैं। एकनाथ महाराजका सदाचरण और निष्काम भगवद्भजन देखकर सहस्रों जीव तर गये।

एकनाथ महाराजके कीर्तनका छोगोंके चित्तपर इतना अच्छा परिणाम हुआ कि पैठणके छोग परमार्थचर्चा और नाम-स्मरणके आनन्दमें ऐसे मग्न हो गये कि सकाम व्रतादिसे बहुतोंका चिच हट गया और इससे बहुतोंकी जीविका भी छिन गयी। सत्यके तेजके सामने झूठ फीका पड़ जाता है और असलके सामने नकल नहीं ठहर सकती, उसी प्रकार उस अन्तर्बोद्य एकरूप महा-भागवतके सामने पैठणके वैदिक, पण्डित, याज्ञिक और सब विद्वान् हतप्रभ हो गये और इनमेंसे बहुतेरे इनका द्वेष भी करने छो । द्वेषसे निन्दाका नाला बहने लगा और निन्दासे अत्याचारके जहरीळे कीड़े पैदा हुए । एकनाय महाराज-जैसे महात्माको अनेक प्रकारसे पीड़ा पहुँचानेके छिये कुछ छोगोंने कमर कसी। इनपर अनेक प्रकारके आक्षेप किये जाने छगे। छोग कहने छगे कि यह देववाणीका अपमान करके मराठी-भाषामें प्रन्य रचता है, कर्मठता-

समान ही अन्य ह है इससे मा गान सबको राह चटते

को नष्ट करके न

सकाम भ रेर

इस कारण वेर्-ग

जा रहा है, जान

शास कोई हम्से

मी कोई नहीं ् छोगोंने <sub>५१। . "</sub>

पीडित कारनेका उ वित्तको जरा भी क

सम्मान करते थे, अन्तःशुद्धि ही <sub>मा</sub> 'बनार्वाहेश ततार्व

सद्भाको अपने ही वसे पुकारों तो वह ,

वपदेश होता या । होता या वे उनसे द्वेय <sup>महाराज</sup> निर्मय होकार

भाश्रय नहीं दिया और

'बह्ववेराधारियों' की 🖫

त्तं र्गि भः रूप शं

4318 2

को नष्ट करके नाम-स्मरणके पीछे लोगोंको पागल बना देता है। सकाम वतादिका उपहास करके निष्काम प्रेमको ही बढ़ाता है. इस कारण वेद-शास्त्रोंकी अपेक्षा भक्ति-मार्गका ही प्राधान्य बढ़ता जा रहा है, आत्माकी ही धुनमें सब मस्त हो रहे हैं, प्रवृत्तिका शास्त्र कोई हमसे पूछता ही नहीं है, फिर यह श्रोत्रिय नाहाणोंके समान ही अन्य हीन वर्णों और अन्त्यजों तकको भी अपनाता है इससे त्राह्मणोंकी कुछ महिमा ही न रह गयी, ब्रह्मज्ञान भी यह सबको राह चलते बाँटा करता है जिससे मान्त्रिकों और ओझाओंको भी कोई नहीं पूछता !' इस प्रकार जहाँ-तहाँ निन्दा आरम्भ करके इन छोगोंने एकनाय महाराजकी फजीहत करने और अन्य प्रकारसे उन्हें पीड़ित करनेका उद्योग आरम्भ किया ! एकनाथ महाराज किसीके चित्तको जरा भी कष्ट नहीं पहुँचाते थे, त्राह्मणोंका यथोचित सम्मान करते थे, वेद-स्मृति-पुराणादिका पूर्ण आदर करते थे; तथापि अन्त:ग्रुद्धि ही भगवान्को प्राप्त करनेका मुख्य साधन है, और 'अन्तर्वाहिश्व तत्सर्वे व्याप्य नारायणः स्थितः' भगवान्के इस शुद्ध स्वरूपको अपने ही हृदयके अन्दर जानो और अनन्य-मन होकर उसे प्रकारो तो वह तुम्हारे विलक्कल पास ही है, यही उनका मुख्य उपदेश होता था । यह वास्तविक ज्ञान जिनकी जीविकामें बाधक होता या वे उनसे द्वेष करते थे । दम्भ और दाम्भिकोंपर एकनाय महाराज निर्भय होकर प्रहार किया करते थे। झ्ठको कभी उन्होंने आश्रय नहीं दिया और सच बोठनेमें कभी संकोच नहीं किया। 'बाह्यवेशधारियों' को बोध दिलानेवाले उनके कुछ 'अमंग' हैं।

इन अभगोंको देखनेसे मालूम होता है कि भण्डाफोड़ करनेमें उन्होंने कितनी क़ुशलतासे काम लिया है। परमार्थके लिये अन्त:-साधन ही मुख्य सायन है, यही वह कहा करते थे, इससे वाहरी साधनोंकी दूकान लगाकर बैठे हुए धनलोभी उनसे चिद्र गये थे।

दाम्भिक वेशवाले पेटपरायण महात्मा सदा ही सत्यका प्रति-पादन करनेवालोका द्वेप किया करते हैं। एकनाथ स्वयं ब्राह्मण थे, और सचे ब्राह्मणभक्त भी थे; परन्तु दुराचारी, धर्मध्वजी, पाखण्डी और नास्तिक ब्राह्मणोंका पक्ष उन्होंने कभी नहीं किया। उनके दरवारमें सदाचार और हिरिभक्तिका ही सर्वीपरि मान या। हिर-भक्त भंगीको वह नास्तिक और दुराचारी ब्राह्मणकी अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ मानते थे। उन्हें सकरता प्रिय नहीं थी, तथापि-

जन्म कर्म वर्णाश्रम जाती। पूर्ण भक्त हातींन धरिती॥ चहं देहांची अहंकृती। स्वप्नीं ही न धरिती हरिभक ॥

अर्यात् 'जन्म, कर्म, वर्णाश्रम, जातिको, जो पूर्ण भक्त हैं वे पकड़े नहीं रहते । चारों देहोंका अहंकार त्याग देते हैं, स्वप्नमें भी हरिभक्त ऐसा अहकार नहीं धारण करते।' इस वातको वह गानते ये। ब्राह्मणको केवल इसलिये कि वद ब्राह्मण है अयन। भगीको केवल इसलिये कि वह भंगी है, अपनानेवाले वह नहीं ये । देह-भावको त्यागनेवाले उच कोटिके महात्माओंकी जो समत्वदृष्टि ब्राह्मण और चाण्डाळके प्रति होती है वही समलदृष्टि एकनाग महाराजकी थी। उनपर जो आक्षेप दृए और अत्याचार हुए । उनकी अनेक कपाएँ प्रमिस हैं। एकनाय महाराजने

स्वय भी अपने करते हैं, इसका

(का. मक है, कोई क्ष-प्रपञ्ची मानते है नानता है, न के

नहीं जानता और रसने किसमन्त्रनी करता है। किसी-

मानके पीठे सके का इसने १४१ विकृत्य स्वय जनार

प्तनाय बर्टी किन बोटिकी भी निगाइ न से महानाओंका महा

विधी और निन्दक टनके बामाण कारित कर्मान हो, वर्

<sup>सन्पार</sup> ने प्रवित् हम दिया । हिन्द्रा

हरू कृष्यानित कृत् स

स्वयं भी अपने भागवत-प्रन्थमें अपने विषयमें लोग क्या-क्या तर्क करते हैं. इसका बड़ा मनोरख़क वर्णन किया है-

作品课

的现在并死

THIST

23 岩南湖

一辆作品

(तिन्द्रति

· 有情,影響。「影

三共司制剂

क्षित्रे तनहारि

ने प्रकारी होते <sup>दिस</sup>

司的相信

म्मानीत प्रति

न करिंवों हरिस्ट।

इहिन्, नेपिक हैं

41.44

महत्त्र वर्षि भीती

神神神神神

राजीं वे सार्वे

**美**朝 报码程度 修订

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

'एका जनार्दनकी यह तारीफ है कि कोई कहते हैं, वह मक्त है; कोई कहते हैं, वह जीवन्मुक्त है; और कोई उसे पका प्रपञ्ची मानते हैं और कहते हैं कि यह एका जनार्दन न आसन जानता है, न कोई ध्यान जानता है । नियम-मुदा-माला कुछ भी नहीं जानता और न इसमें उपासनाका कोई छक्षण है। मला, इसने किसमन्त्रकी दीक्षा छी है ! और शिष्योंको क्या उपदेश करता है ! किसीको मन्त्र-वन्त्र कुछ नहीं देता। भावुक लोग भावके पीछे इसके फेरमें पड़ गये हैं। केवल हरिनामका घोष करा-कर इसने छोगोंको चकरमें डाल रखा है। ऐसे नाना प्रकारके विकल्प स्वयं जनार्दन ही तो उत्पन्न किया करते हैं।'

एकनाथ महाराजकी सहिप्णुता, क्षमाशीलता अथवा समता अलौकिक कोटिकी थी, इससे निन्दक और अत्याचारी उनका कुछ भी बिगाइ न सके । अपकारियोंका भी उपकार करनेवाछे महात्माओंका मला कोई क्या अपकार कर सकता है ? अत्या-चारियों और निन्दकोंसे भी एकनाथ महाराजने कभी घृणा नहीं की, उनके वाग्वाण शान्तिके साथ सह छिये और उनका भी पारछैकिक कल्याण हो, यही इच्छा की। एकनाथ महाराजसे समय-समयपर जो प्रायश्चित्त कराये गये उन्हें उन्होंने बड़ी शान्तिके साय किया । निन्दकोकी कभी उन्होंने निन्दा नहीं की, प्रत्युत उन्हें सम्मानित कर उनका आत्यन्तिक क्षेम-साधन करनेमें ही उनका

ध्यान रहता था। महाराजने एक जगह कहा है—'शिष्यके क्षोभको जो सह नहीं सकता, निन्दकोंकी निन्दाको जो अपने चित्तमें पचा नहीं सकता वह परमार्थमें कोरा ही रह जाता है, क्षोमके कारण वह सचमुच ही परमार्थसे विच्चित होता है। दूसरोंके प्रकृतिगुर्णोको देखनेसे मन सर्वथा क्षुब्ध होता है, इसल्यि उन प्रकृतिगुणोंको देखना ही न चाहिय, सब भूतोंमें समदृष्टिसे केवल एक चैतन्य ही देखना चाहिये। इसीसे यह निश्चय होता है कि गुरु तो गुरु है ही, पर शिष्य भी सवाद-गुरु है और निन्दक तो निरपराध परम गुरु है और यह सब कृपा है सद्गुरु जनार्दनकी।'

सबके प्रकृतिगुण्धर्मीको न देखकर उनके अन्तस्तल-में उनके चिद्रुपको देखना, यही तो सन्तोंका रुक्षण है। और एक स्थानमें साधु-असाधुकी चर्चा करते हुए महाराजने कहा है-- 'संसारमें साध भी हैं, असाध भी हैं; पर वह (पार-मार्थिक ) दोनोंको बहारूप ही देखता है। इसप्रकार तद्रपको देखते-देखते तद्रुप ही होकर निज आत्म रूपको देख लेता है, अपने आत्मरूपको जान छेता है। जहाँ ऐसी बात है वहाँ किसकी निन्दा की जाय और किसका गुण गाया जाय है मैं ही विश्व हूँ, जब यह बोध हो गया तब स्तुति-निन्दा तो उसीमें लय हो गयी।

निन्दकोंके सम्बन्धमें महाराजने एक बड़ा ही सुन्दर पद बनाया है जिसका भावार्थ यह है---'निन्दक बड़े कामका होता है, आत्मारामका वह सखा ही है। निन्टक हमारी काशी है,

हमारे सत्र पापत्रा सव पापोंको मग कपहोंको 🔭 है। सद्गृह वता

एकनाय भर् विशुद्ध भाव या। कोंको सन्मानीर केवल अनुपम ये समी महारम काते हैं। प्रलेक की चौकीपर निन्द,

कसौटीपर ठहरते . िये <sub>मनको</sub> समावतः ही नहीं सकता। ५८, सन्त होते हैं सिंह।

के द्वारा होनेवाली हैं वे ही मेर्गुल्य रतनी <sub>मिठास</sub> होती

जो काम भगवन्की वे रतने सलान रहते ह

असत ही नहीं .

हमारे सब पापोंका विनाशी है। निन्दक हमारी गंगा है, हमारे सब पापोंको भंग करनेवाला है । निन्दक हमारा सखा है, हमारे कपड़ोंको बिना कुछ लिये ही घो डालता है। निन्दक हमारा गुरु है, सद्गुरु जनार्दन महाराजके महदूपके बाहर नहीं।'

त्य हैं औ

神神神神神神

计可引持

市的市市

可信,

可能等

公中市省市村

य स को जि

神神神

产品证证制

**非特别** 

是 化原原原

不可不可能 持 ·

तं तं वां वं वं

a with the

ति विति विति

हे द्वा ही दिवा त

A TO THE PERSON NAMED IN

एकनाय महाराजकी निन्दा करनेवालोंके प्रति उनका ऐसा विशुद्ध भाव था । शान्ति, क्षमा, दया आदि गुर्णोसे वह निन्द-कोंको सन्मार्गपर हे आते थे। उनके धेर्य, समत्व और राम केवल अनुपम ये।

समी महात्माओं को दुष्ट और निन्दक छोग पीड़ा पहुँचाया करते हैं । प्रत्येक महान् पुरुषको अपनी महत्ताके छिये संसार-की चौकीपर निन्दारूप कर देना ही पड़ता है। जो निन्दाकी कसौटीपर ठहरते हैं वे ही महत्ता लाभ करते हैं । सत्य-असत्यके छिये मनको साथी बनाकर सन्त विचरा करते हैं। मनुष्य स्त्रभावतः ही आत्मस्तुति-प्रिय है, इससे निन्दाको वह सह नहीं सकता । परन्तु सन्त ऐसे मुलायम चमड़ेके मृग नहीं होते, सन्त होते हैं सिंह। जो दूसरोंकी निन्दा नहीं करते और दूसरों-के द्वारा होनेवाली अपनी निन्दाको उदार-चित्तसे सह छेते हैं वे ही मेरुतुल्य धीर पुरुष महत्पद लाभ करते हैं। उनमें इतनी मिठास होती है कि निन्दक भी उन्हें प्यारा होता है । जो काम भगवान्की ओरसे उनके लिये नियत होता है उसमें वे इतने संख्यन रहते हैं कि दूसरोंके कार्मोमें सिर खपानेकी उन्हें पुरसत ही नहीं होती और जो उनके दोष वतलाकर उन्हें ረĘ

जगाते हैं उन्हें वे अपने मित्र, हितकर्ता और गुरु कहकर अपनाते हैं। एकनाय महाराजने भावार्थ-रामायणमें कहा है— भिरी कथाकी जो निन्दा करते हैं और जो स्तुति करते हैं वे दोनों ही मेरी माताके समान हैं। निन्दक भी मेरे लिये दयालु और प्यारी माता ही हैं। जैसे माताके हाथ बाहरी मलको बाहरसे ही घो डालते हैं वैसे ही कलिका जो बाह्य मल है उसे निन्दक अपने मुँहसे निर्मल कर देता है। इसलिये वास्तवमें निन्दक परमार्थमें सहायक सखा है। उस निन्दककी जो निन्दा करता है वह सर्वथा दोषी होता है। निन्दा क्या है, परमामृत है, निर्मल सुखार्थ है। सच पूछिये तो निन्दक अपना खार्थ नहीं देखता, परोपकारमें ही अति समर्थ होता है। जहाँ निन्दा सुखसे समाती है उसके चरणोपर में मस्तक नवाता हूँ। जो निर्म्नद्व होकर निन्दा सह लेता है उसकी माता धन्य है।'

कैसी विलक्षण उदारता है ? एकनाथ महाराज जबतक जीते थे तबतक उनके पीछे निन्दक और दुष्ट लोग लगे थे । गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेके समयसे गोदावरी-तीर पर अपनी देह छोड़नेके समयतक जैसे उन्होंने अपना सारा जीवन परोपकारमें बिताया, वैसे ही उनके निन्दकोंने भी अन्ततक उनका पीछा करनेमें कोई बात नहीं उठा रखी ! पर एकनाथ महाराजकी समदृष्टिमें निन्दक भी गुरुरूप ही थे !

कर्णाटकमें एक बड़े महाजनने विट्ठल और रुक्मिणीकी धुन्दर मूर्त्तियाँ तैयार करायीं और वह अब इनकी स्थापना कराया

चाहता या। ती कि, 'इन गूर्य पहुँचा दो।' सं म्चियांनी वहे ८ पहुँचते ही यवन, वसके पास पहुचे या और दिन एकनाय <sub>। श्रास</sub>् का हेतु समझ वसने अपना ्री देखी बौर उस दिन विवाह कराके पूर्व धर्मादि वहें प्रेमें वह साहुकार कुछ कीर्तन श्रवण किये राजसे दीक्षा ही स्रतिके साथ घर उ पूजा आदि एका प

ही थी । वह ऐसे क

कहनेकी आवर्यकरा

महाजनने दिया था।

#### नाधका गृहस्थाश्रम

\*\*3

有時 青河田

इंसरे सराह

rFliff

平 阿林

أبية إديبية

dit little

चाहता था। तीन दिन लगातार खप्तमें उसे यह आदेश हुआ कि, 'इन मूर्त्तियोंको पैठणमें श्रीएकनाथ नामक सत्पुरुषके पास पहुँचा दो ।' इसे भगवान्का आदेश मानकर वह साहकार उन मूर्त्तियोंको वड़े ठाठ-वाटके साथ पैठणमें छे आया । नगरमें उसके पहुँचते ही यजमान-वृत्तिवाले ब्राह्मण अपनी-अपनी वहियाँ लेकर उसके पास पहुँचे । पर उसे एकनाथ महाराजके पास ही जाना था और किसीसे कुछ मतलब नहीं था, इसलिये वह सीधे एकनाथ महाराजके घरपर ही पहुँचा । महाराज उसके आगमन-का हेतु समझ गये। यथोचित आवमगत होनेके पश्चात उसने अपना अभिप्राय निवेदन किया । एकनाथ महाराजने साइत देखी और उस दिन बड़े समारोहके साथ विट्ठल-रुक्मिणीका विश्वपूर्वक विवाह कराके मूर्तियोंकी प्राण-प्रतिष्ठा की और ब्राह्मण-भोजन, दान-धर्मादि वड़े प्रेमके साथ करके अपनी विद्वल भक्ति व्यक्त की। वह साहूकार कुछ दिन वहाँ रहा, उसने एकनाथ महाराजके कीर्तन श्रवण किये और परम प्रसन्न हुआ । उसने एकनाथ महा-राजसे दीक्षा ली और महाराजके गुणोकी परम आनन्ददायक स्मृतिके साथ घर छोट गया । इस प्रकार स्थापित विट्ठल-मूर्तिकी पूजा आदि एकनाथ महाराज बड़े भक्ति-भावसे करते थे, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं । मन्दिर बनवानेका सब खर्च उसी महाजनने दिया था।

एकनाथ महाराजकी कर्मनिष्ठा उनकी ब्रह्मनिष्ठाके समान ही थी। वह ऐसे कठोर-कर्मठ भी नहीं थे कि कर्मको ही 40

सब कुछ समझें और ऐसे कर्महीन भी नहीं ये कि कर्मको कुछ मी न समझें । इन दोनों चरम बिन्दुओंको छोड़कर वह दोनोंके उस मध्य-बिन्दुमें रहते थे जहाँ दोनोंके सत्य समन्वित होते हैं। उनका सिद्धान्त उन्हींके शब्दोंमें यों या कि. 'जिससे आत्मानु-सन्धान दृटता हो वह कर्म त्याज्य है और जिससे मन स्वरूप-निष्ठ होता हो वह कर्म कर्तव्य है। इसी सिद्धान्तके अनुसार उनका व्यवहार या । अनाचार और अत्याचार इन दो सिरोंके बीचमें सदाचार है वही सन्तोंको स्वीकार होता है। वर्णसङ्कर भी न हो और वर्णाभिमान भी न हो, इस समतुल्य अवस्थामें रहना सन्तोंसे ही बन पड़ता है। कर्म, ज्ञान, योग, याग, जप, तप, वेदाध्ययन, वर्णाश्रम आदिमेंसे किसी एकके पीछे पड़कर उसीके चूथाभिमान-से शब्द-पण्डित झगड़ा किया करते हैं, पर सन्त इन सब उरायोंका प्रयोजन जिस साध्यके लिये होता है उसी साध्यकी ओर मुख्यतः देखते हैं और उसी दृष्टिसे सम्पूर्ण व्यवहार करते हैं ! भगवान् ही सब साधनोंके साध्य हैं और सब चराचर प्राणियों-में भगवान्को देखकर सर्वत्र अखण्ड ब्रह्मबुद्धिको स्थिर रखना और सबके कल्याणका उद्योग करना अर्थात् छोकसंप्रह और छोको-पकारमें तन-मन-प्राण अर्पण करना ही सच्ची हरिभक्ति है। सम-दशी, निरपेक्ष और निरहंकार होकर, सब भूतोंमें भगवान् भरे हैं जानकर, जो छोकोपकार होता है वही उत्तम हरि-भजन है। सब प्राणियोंमें भगवान्को विद्यमान जानकर उनके हितार्थ अह-भावरहित होकर काया-वाचा-मनसा उद्योग करना ही भगवान्की सेवा है। ऐसे लोकोपकारमें एकनाय महाराज सदा ही लगे रहते

ये। सतार केर वसीको पक्क के श्रेष्ठ मानकेक्टे का अपने अपने महाराज एक वर्ष महाराज एक वर्ष महाराज के केवल के अपने मायासे छोटे -है, जनकी पुक्त है है सराण है वहीं वर्षोंने सब व्याव

सगुण-रिंदे अपने भागनत । एक स्थानमें ५७३ ं ० निर्मणका वीध ं चार्का के परे हैं; सहस्रण के परमानन्द है। सम्पण हुआ समुण हुआ # is fif

清神精

जनके हैं।

京 行行

**种种节**阿

青年中共

二下 计数数

时时时时

الم المالية

武力、京都

115 175 1750

10年6 计信息

打印作

, et 5 = (\$4.7)

**新京** THE FOREST

थे । संसार और जगत्से पृथक् आत्माको ही सब कुछ मानकर उसीको पकड़े रहनेवाले निर्गुणवादी और मूर्ति तथा सगुणको ही श्रेष्ठ माननेवाले मूर्तिपूजक इन दोनोंके मध्यमें, अर्थात् इन दोनों-का अपने अन्दर समावेश करनेवाले भागवत-धर्मके एकनाथ महाराज एक बहुत बड़े प्रवर्तक थे। भक्तिके बिना जो केवल म्ति-पूजाकी रस्म अदा करते हैं, भेड़-बकरियोंका बिट्टानकर जो केवल कामनिक वर्तोंका आचरण करते हैं, भगवान् अपनी मायासे छोटे वनकर केवल मूर्तिमें ही रहते हैं ऐसा जो समझते हैं, उनकी एकनाय महाराजने कभी परवा नहीं की। जो स्थूछ है वही सूक्ष्म है, दश्य है वही अदश्य है, व्यक्त है वही अव्यक्त है, सगुण है वही निर्गुण है, अन्दर है वही बाहर है—इसीका उन्होंने सब जगह डङ्का बजाया है।

सगुण-निर्गुणकी एकताका प्रतिपादन एकनाथ महाराजने अपने भागवत प्रन्यमें अनेक स्थानोंमें बहुत ही सुन्दर किया है। एक स्थानमें सगुणोपासनाका मर्भ बतलाते हुए उन्होंने कहा है— 'निर्गुणका बोध होना बड़ा कठिन है, वह अगम्य है, मन-बुद्ध-के परे है; शास्त्रोंके सकेत वहाँ कुछ काम नहीं देते; वेद भी मौन ही रह जाते हैं। सगुण मूर्तिकी यह बात नहीं है। वह मुलम है, मुलक्षण है। देखते ही मूख-प्यास छूट जाती है। मन शान्त हो जाता है। जो निल्य-सिद्ध सचिदानन्द है, प्रकृतिके परे परमानन्द है, वही खानन्दकन्द गोविन्द अपनी छीछासे सगुण हुआ है। ( श्रीकृष्ण उद्भवसे कहते हैं--) हे उद्भव !

### श्रीएकनाथ-चरित्र

मेरे धेर्य, वीर्य, उदार-कीर्ति, गुण-गाम्भीर्य, शौर्य, स्याति आदि जो गुण प्रकट होते हैं उसका कारण तो मेरी सगुण मूर्ति ही है। मेरी इस मूर्तिके दर्शनसे ही नेत्र सार्थक होते हैं, प्राणी जन्म-मरणके चक्करसे छूटते हैं, विपयोंके परे पहुँचते हैं। इसी मूर्तिके दर्शनसे जो दीप-किलका हायमें आ जाती है उससे सारा घर प्रकाशमय होकर जगमगा उठता है। ज्यों ही मेरी इस मूर्तिका ध्यान जिस किसीको लग जाता है त्यों ही वह खर्य चैतन्यमय हो जाता है। इस प्रकार यह देख लो कि सगुण-निर्गुण दोनों एक ही है। . . . . . .

इस प्रकार सगुण-निर्गुणका अभेद ही भागवत-धर्मकी शिक्षा है और इसिलिये महाभाग भागवतोंने कहीं भी मूर्ति-पूजा-का अनादर नहीं किया है। एकनाथ महाराजने तो अपने भागवत प्रन्थके २७ वें अध्यायमें सम्पूर्ण पूजा-विधिका विस्तारके साथ वर्णन किया है। उसी प्रकार ११ वें अध्यायके ३७-३८ वें स्ठोकोंपर एकनाथ महाराजने जो टीका छिखी है वह भक्त-जनोंके अवश्य मनन करने योग्य है। महाराजने ७ वें अध्यायमें कहा है—

'भगवान्का तो पहले नाम भी नहीं होता। भक्ति ही उनके नाम-रूप सब कुछ प्रतिष्ठित करके उन्हें देखती है, भक्ति ही उन्हें नाना प्रकारके विलास भी अपण करती है। इस प्रकार भगवान्को भक्तिने ही भगवान् बनाकर वैकुण्ठमें ला रखा। भक्त-के इस भावसे भगवान् गद्गद हो गये और भक्त जो कहे वही करने हो। वचनोंको ठः शब्दको छन बातका कि द

मातान् प्रवटः

٤

7

पह के महाराजने करने कार्यादकता : महाराजने वि महाराजने वि प्रिसिद्ध है जि मुर्तिमें प्रकट

वन्होंने महान वचम काम ( देना बहुत ही उ

म ना है है। उसमें मेरा ही निल्में प्रतिमा ही एका जनाईनकी .

'मानान् सः' देते । जलमें, घटमें, ही मानान् हैं, पा

4.0

ķ

Peril

祖族表示

-1, 4, 6, 5, 5

. grafiffi

表的特征

· "

11年11月

在計模符

1 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

करने छगे। भगवान् न तो नर बने न नाहर। हॉ, भक्तोंके वचनोंको उन्होंने सत्य किया। खम्भमें भी प्रकट हुए, भक्तके शब्दको सत्य करनेके छिये। अब भी प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बातका कि दासके वचनसे पत्थरकी मूर्तिमें भी आनन्दघन भगवान् प्रकट होते हैं।'

यह जो अन्तमें प्रत्यक्ष प्रमाणकी बात कही है वह एकनाय महाराजने अपने ही अनुभवको संकलितरूपसे प्रकट किया है। कर्णाटकका साहुकार जो विट्टल-मूर्ति ले आया और एकनाय महाराजने जिसकी स्थापना की उसीके सम्बन्धमें यह कथा प्रसिद्ध है कि महाराजकी भक्तिसे प्रसन होकर भगवान् उस मूर्त्तिमें प्रकट हुए और महाराजके हाथपर रखा हुआ मक्खन उन्होंने मक्षण किया। भगवान्के सम्बन्धमें महाराजने कई उत्तम अभंग रचे हैं जिनमेंसे कुछका भाव यहाँ इस अवसरपर देना बहुत ही उपयुक्त होगा---

'मैं जो हूँ वही मेरी प्रतिमा है, वहाँ कोई दूसरा धर्म नहीं है। उसमें मेरा ही वास है, भेद और आयासका कुछ काम नहीं। किलमें प्रतिमा ही सबसे श्रेष्ठ साधन है, ऐसा दूसरा साधन नहीं। एका जनार्दनकी शरणमें है, दोनों रूप भगवान्के ही हैं।

'भगवान् सर्वत्र है, पर जो भक्त नहीं हैं उन्हें नहीं दिखायी देते । जलमें, थलमें, पत्थरमें, कहाँ नहीं हैं ? जिधर देखो उधर ही भगवान् हैं, पर अभक्तोंको केवल शून्य दिखायी देता है। जनार्दनके चरणोंमें जबतक मक्ति नहीं होती तबतक भगवान्के दर्शन नहीं होते।

'एकत्वके साथ सृष्टिको देखनेसे दृष्टिमें भगवान् ही भर जाते हैं। वहाँ द्वैतकी भावना नहीं होती, ध्यान भगवान्में ही छगा रहता है। वहाँ भैं-तू या मेरा-तेरा कुछ भी नहीं रहता, रहते हैं केवल भगवान् ही। ध्यानमें, मनमें, अन्तर्जगत्में और बहिर्जगत्में एक जनार्दन ही हैं, एक भगवान् ही हैं।'

एकनाय महाराजके चित्रमें उनके साधुत्वके विषयमें जो अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हैं वे आगे यथाप्रसङ्ग कही जायँगी। पितरोंके लिये बनाया हुआ मोजन दयावश अन्त्यजोंको परोस देना, चोरोंको भोजन कराना, महारके बच्चेको गोदमें उठा लेना और उसे उसकी माताके पास पहुँचा देना, तीथोंदक गचेको पिलाकर उसकी प्यास बुझाना इत्यादि अनेक बातोंसे एकनाय महाराजके समचित्तव और मृतदयाका यथेष्ट परिचय मिलता है। अपनी स्त्रीकी पीठपर उछलकर बैठ जानेवाले ब्राह्मणको पुत्रवत् मानना और प्रतिदिन अपने बदनपर थूकनेवाले यवनके लिये १०८ बार स्नान करना इत्यादि बातें उनकी अनुपम शान्तिका परिचय देनेवाली हैं। कृष्णदास नामक रामायणके एक अनुवादक किवेको मृत्युको टाल देना, श्रीविट्टल-मूर्तिसे मक्खन खिलवाना, पाषाणके नन्दीसे चरी चववाना, पत्यरको पारस बना देना, श्राहमें प्रामवासियोंके पितरोंको स्त्रगंसे नीचे बुला लाना इत्यादि चमत्कार इस बातके परिचायक हैं कि किस प्रकार एकनाय महाराजकी

अनन्य भाक्रिस मक्तके , कारण भी यही कि एकनाय मक है। ५ और हजारों आलन्दी गये, किया, काशी शाबी अन्तको वनके चरणींमें यह अच्छी ठोकमान्य थे। दस पाँच मन्य साक्षी हैं । इस सारा जीवन ले करके अन्तमं र अपना मर्ल ्

ì

रीने मारत् ही <sup>म</sup> र, पन मान्ति हुइ व बोल करें, वनकेत्रें के ज्न ही हैं। र संबुक्ते किये हे उस संसी द्वा बन्नति होत 前前面部

तंत्व क्षेर्वती

इत्त इत्ते हत्त

ग्वेह पूर्वित हिंहा है।

क्षं मने जा कृतिकं कि

त्सायणके एक बहुत्रहरू नित्ते सन्छन् हिन्नली ्वता स्ता सही

त सना स्यारि चन्त्री

त प्रतिष स्त्रावि

司詞亦

अनन्य भक्तिसे प्रसन्न होकर भगवान् अपना प्रभुत्व मुलाकर भक्तके आश्रित हो गये। ऐसी बातें लोकप्रिय होनेका मुख्य कारण भी यही है कि सहस्रो मनुष्योंका यही शुद्ध विश्वास रहा कि एकनाथ महाराज अलैकिक त्रिभूति और भगवान्के प्रिय और भक्त हैं। एकनाथ महाराज जब पण्डरपुर गये तब वहाँके छोगीं और हजारों वारकरियोंने उनका बड़ा सत्कार किया; जब वह आलन्दी गये तब वहाँ उन्होंने श्रीज्ञानेश्वर महाराजका प्रसक्ष दर्शन किया, काशी गये तब उन्हें कष्ट देनेवाले सन्यासी और विद्वान् शास्त्री अन्तको उनके भागवतका जयजयकार करने छंगे और उनके चरणोंमें शीस नवानेको उत्सुक हो उठे। इन सब बातोंसे यह अच्छी तरह माछ्म हो जाता है कि एकनाय महाराज कितने लोकमान्य थे । रुक्मिणी-स्त्रयंवर, भागवत, भावार्थ-रामायण, अन्य दस-पॉच प्रन्थ और सहस्रों अमंग उनकी भगवत्-स्फूर्तिके चिरजीवी साक्षी हैं। इस प्रकार गृहस्थाश्रममें प्रवेश करते समयसे छेकर सारा जीवन छोकोपकारमें न्यतीत करते हुए हजारों जीवोंका उद्घार करके अन्तमें शाके १५२१ (संवत् १६५६) में वह महापुरुष अपना मर्स्य कलेवर छोड़कर परमधाम सिधारे।



# एकनाथकी गुरुमिक

शिष्य ऐसा होना चाहिये कि, 'गुरु-सम्प्रदाय-धर्म ही जिसका वर्णाश्रम-धर्म हो, गुरु-परिचर्या ही नित्य-कर्म हो, जिसकी जिह्वापर गुरु-नामका ही मन्त्र हो और जो गुरु-वाक्यके बिना जाखको भी स्पर्श न करे।

—ज्ञानेश्वरी स० १३

शाके १४९७ के लगभग अर्थात् एकनाथ महाराजका मागवत प्रन्थ पूर्ण होनेके दो वर्ष वाद श्रीजनार्दनस्त्रामीने शरीर त्यागा। जनार्दनस्त्रामीके अनेक शिष्योंमें रामा-जनार्दन, एका-जनार्दन और जनीं-जनार्दन ये तीन प्रधान शिष्य थे और इन तीनोंमें एका-जनार्दन अर्थात् एकनाथ महाराज ही उनके पष्ट शिष्य थे। रामा-जनार्दनको श्रीविष्ठल भगनान्का वर प्राप्त हुआ और 'आरती ज्ञानराजा महाकैवल्यतेजा' यह आरती उनकी सर्व-मान्य हुई। जनीं-जनार्दन एकनाथ महाराजके दो वर्ष पश्चात् अर्थात् शाके १५२३ में इस लोकको छोड गये। यह विजापुरके मुसल्मान-राज्यमें तहसीलदार थे। इनके उपास्यदेव गणेश थे। पैठणके सभीप गंगामसाले गाँवमें इन्होंने श्रीगणेशजीकी स्थापना की है। वीड स्थानके पाटांगण नामक देवस्थानके अधिकारी जन जनीं-जनार्दनके वंशज हैं। तीसरे शिष्य एका-जनार्टन जो इस चरित्रके नायक हैं, जगिदेख्यात ही हैं। इन तीनोंके अतिरिक्त

उनके और भी
पुरुष थे। ५दिगन्तमें फैल
भगवत्-प्राप्ति हो
दिया। जनार्दन
महाप्रस्थानके ।
वदी ६ को ,
जामखेड और `
उनकी तिथि

Ł

महाराजको भ पर निर्मा पर हैं। पर निर्मा के स्वास के स्वास

#### 3602 84 एकनाथकी गुरुभक्ति

उनके और भी बहुत-से शिष्य थे । गुरु जनार्दन स्वामी असामान्य पुरुष थे। एकनाथ-जैसे शिष्यके कारण उनकी कीर्ति दिग्-दिगन्तमें फैल गयी। अकर्तात्मनोध होनेसे गृहस्थाश्रममें भी भगवत्-प्राप्ति हो सकती है यह उन्होंने अपने जीवनसे दिखा दिया । जनार्दन स्वाभी यद्यपि देवगद्वपर ही रहते थे तथापि महाप्रस्थानके छिये वह धौम्य प्राममें आ गये ये और वहीं चैत्र बदी ६ को उन्होने देहविसर्जन किया। यह ग्राम नगर जिलेमें जामखेड और रेावगॉवकी सीमापर है। वहाँ प्रतिवर्ष इस दिन उनकी तिथि मनायी जाती है।

ने ज़रहारे हैं

हि हिन्द द्वाद

**安全** 

**兴水流** 

神病;清神

न सति हो हरे हैं

FIFT FF

أبرية عربية وتباقة

FIRE PARTY

計計計

हर्ने सन्दर्भ (जिले)

**读 松水湖** 

इरेक्टिके अधिकी है

हिंच हो विस्तित है।

打下精雜

जनार्दन खामीके देहपातका समाचार जब एकनाथ महाराजको माछ्म हुआ तब पूर्ण बोघ होनेसे उनकी ब्राही-स्थिति भग नहीं हुई। 'नायभागवत' में उन्होने एक स्थानमें कहा है, 'मरता गुरु और रोता चेला, दोनोंको क्या ज्ञान मिला ?' ये दोनों ऐसे गुरु और चेला नहीं थे। गुरु मरे नहीं और चेला रोये भी नहीं ! एकनाथ महाराजने उद्भवसे सब तैयारी करायी और षष्ठीका उत्सव बड़े ठाठसे किया। एकनाथ-चरित्रमें षष्ठी-की महिमा बहुत बड़ी है। चैत्र बदी ६ को पाँच घटनाएँ बड़े महत्त्रकी हुई हैं। पहले ही महोत्सत्रके अवसरपर एकनाथ महाराजने उद्भवसे कहा-- 'चैत्र वदी षष्टी श्रीजनार्दनका जन्म-दिवस है। उसी दिन उन्हें श्रीदत्तात्रेय-दर्शनका विलास मी प्राप्त हुआ था। मुझे भी श्रीजनार्दनके दर्शन इसी षष्ठीके दिन द्वए जिससे सारी सृष्टिको अद्वैतरूपसे देखनेकी अभिनवः

### श्रीएकनाथ-चरित्र

दृष्टि प्राप्त हुई । इसी दिन श्रीजनार्दन खण्छन्द गतिसे देहाकृति-को त्यागकर सुख-स्थितिमें निज धामको चले गये। इन चार पर्वोंको जानकर इस दिन बद्दे उत्साह और समारोहके साथ वत्सव करना चाहिये। पाँचवाँ पर्व भी इसी दिन है, यह तुम आगे अपनी आँखों देखोगे । इस प्रकार भावार्थी मक्तोंके लिये (केशवकृत नाथ-चरित्र) यह षष्ठी पञ्चपर्वश्रेणी है।

यही बात महीपतिने भक्त-लीलामृतमें भी कही है, इससे यह माञ्चम हो जाता है कि, १-जनार्दनस्वामीका जन्म, र-जनार्दनस्त्रामीको दत्तात्रेय भगवान्का साक्षात्कार, ३-जनार्दन-स्वामीका श्रीएकनाथपर अनुप्रह, ४-जनार्दनस्वामीका देह-स्याग और ५-आगे होनेनाला एकनाय महाराजका देह-विसर्जन ये पाँचों घटनाएँ चैत्र बदी ६ को ही हुईँ और इस कारण यह 'पश्च-पर्वश्रेणी' भक्तोंमें बहुत ही विख्यात हुई। पैठणमें षष्ठीका जो उत्सव होता है वह एकनाथ महाराजके प्रयाणके पश्चात् उनकी पुण्यतिथिके तौरपर आरम्भ हुआ होगा, ऐसा बहुतोंका खयाल हो सकता है, पर बात ऐसी नहीं है; प्रत्युत एकनाय महाराजने ही अपने गुरु जनार्दनस्वामीकी पुण्य तिथिके तौरपर आरम्भ किया और एकनाथ अपने गुरुके स्वरूपमें समरस होकर मिछ गये, मानो इसी बातको दिखानेके लिये, गुरुकी पुण्य-तिथिके दिन ही एकनाथ महाराजने अपना शरीर-विसर्जन किया। पैठण-की बधी इन पाँचों पुण्य-प्रसङ्गोंकी स्पृति-तिथि होनेसे उस दिन वहाँ वदा मारी मेला लगता है। अस्तु। जनार्दनस्वामीके देह-

स्यागके पहले ह मजन और पर इससे ५३० बनियेने वहा " पहुँचकार सन्पूर्ण

एकनाय तहाँ गुरु और विका शिष्य षति दुर्लम है वो यो ही, ', प्राप्ति हो, इसके वैसे किसी सामने कोई यह बात हुई। र्दनस्वामीने हो खागीकी इस ६ स्वामीप्र गानकी हैं। यही नहीं, व है, यह स्वय पर् के छिवे उपासकती रखनी पड़ती है। षानते भागान् ..

ż

रहे ते हो हा

तिना के ताने व

तं रही ति है गी

"不成"

( irm title

المراجع المراج

TES 58-76, 3-50

计目录行动代件

神中村神神

इन्द्रें प्राप्ते स्थानन

下京美麗

11. 15T FOT FIRM

ने जातिकं दोंग क्ल

THE PART FOR THE PART OF

· 李莽 萨克 亚南 四种

一 赤龍 和 和

海尔萨斯神

李·杨 | 李 | 李 |

स्यागके पहले ही वर्ष एकनाय महाराजने महोत्सव करके कीर्तन, भजन और अन्नदानके द्वारा सहस्रों जीवोंको सन्तुष्ट किया; पर इससे एकनाथ महाराजपर वनियेका ७००) कर्जा हो गया ! बनियेने वड़ा तकाजा किया, तब भगवान्ने उद्धवके रूपमें स्वयं पहुँचकर सम्पूर्ण ऋण शोध कर दिया।

एकनाथ महाराजकी गुरुभक्ति अपूर्व थी। आजकल जहाँ-तहाँ गुरु और चेला मारे-मारे फिरते नज़र आते हैं; पर नाथ-जैसे विरक्त शिष्य और जनार्दनखामी-जैसे विचारवान् गुरुका संयोग अति दुर्छम है। एकनायजीकी श्रद्धा-शक्ति और धी-शक्ति प्रचण्ड तो थी ही, परन्तु जनार्दनस्त्रामी-जैसे दत्तात्रेय-खरूप सद्गुरुकी प्राप्ति हो, इसके लिये उनका दैव-बल इससे भी महान् रहा होगा। चैसे किसी मनुष्यको तीव्र क्षघा लगी हो और उसी क्षण उसके सामने कोई अत्यन्त स्वादिष्ट षड्रसयुक्त भोजन परोस दे, वैसी ही यह बात हुई । पूर्वाभ्यासबलसे निष्पाप हुए इस शिष्यको जना-र्दनस्त्रामीने छोह्चुम्बकके समान अपनी ओर खींच छिया और खामीकी इस दयाछताको इस शिष्योत्तमने कृतकृत्य किया। स्वामीपर नाथजीकी देवतुल्य श्रद्धा थी । गुरु और ईश्वर भिन्न नहीं हैं; यही नहीं, बल्कि ईश्वर प्राप्त करानेवाला गुरु ईश्वरसे भी श्रेष्ठ है, यह स्वयं उन्होंने ही अपने भागवत प्रन्थमें कहा है। उपासना-के लिये उपासकको सगुण भगत्रान्की कोई-न-कोई मूर्ति सामने रखनी पड़ती है। अखण्ड घ्यान-धारणाके द्वारा उस मूर्तिमें बोलते-चाळते भगवान् जगानेके लिये और सगुण साक्षात्कारके लिये

प्रचण्ड एकनिष्ठताकी आवश्यकता होती है। भक्त जिस रूपका ध्यान करते हैं उसी रूपमें भगवान्को भक्तके लिये प्रकट होना पड़ता है। परन्तु इतना भी कष्ट न करके सामने जो सद्गुरु साकार और सगुणरूपर्ने प्रत्यक्ष हैं उन्हींको परमात्मभावसे पूजना और यह नित्य ध्यान करना कि वही सद्गुरु अपनेसहित विश्वके. अन्दर और बाहर सर्वत्र व्याप रहे हैं, इसीका नाम गुरुमिक है। नायकी भावना महान् थी और गुरु समर्थ थे। शिष्य शुद्ध हो, गुरु समर्थ हो और शिष्यकी भावना दृढ हो, इस त्रिवेणी-संगममें ही निर्मल गुरुभक्तिका शुद्ध स्वरूप दिखायी देता है। गुरु और भगवान्में भेद नहीं है । सगुण भगवान् और निर्गुण भगवान्में भेद नहीं है, भगवान् और विश्वमें भेद नहीं है और भगवान् और हममें भेद नहीं है । ऐसी अभेद भक्तिका मर्म एकनाथ महाराजने गुरुसेवामें ही जाना। भागवत-धर्ममें अद्वैत और भक्तिका बड़ा ही सुन्दर मेल हुआ है । द्वैत-भक्तिमें कठिनता है और खण्डितता भी है; परन्तु अद्वैत-भक्ति-अभेद-भक्ति अनायास और अखण्ड होती है। ये बातें गुरुगम्य मार्गसे माछ्म हो सकती हैं। ज्ञाने-**इवर महाराजने कहा है, अहैतमें भक्ति होती है यह बात अनुभ**क करनेकी है, बोलनेकी नहीं।' अभेद गुरुमिकका आनन्द उद्भव और अर्जुनके समान आधुनिक कालमें नाथ और ज्ञानेश्वर-जैसे महाभागोंने ही लाभ किया। इनके चरित्रों और प्रन्थोंमें जो जाद है वह इसी बातमें है। गुरुसेवासे विषयवासना निर्मूल होती है, चित्त चिद्रूप होता है, विश्वाभास हटकर देहातीत देव ही पूर्ण कलासे प्रकट होते हैं, काया ब्रह्मरूप हो जाती है, एकत्वका उदय

होता है, देन है जो रहे सेवामें व्युव्य वतुभवतः . वनर्थ रह

गुरुपदके हिन प्रयोगे गुरुर

(1) वातं है।

(?), वो मुद्रे देखः

(3)

(8)" जनार्दन ही वनः

क्षा है है ॰ रहते हैं।

स्वादि । श्रीजनार्दनसामीनर

किष्टित् सामास श्री

st refere

不有时经

**英语音歌** 

[ 赤石野市

十十年 是

. to 111

المراد ال

i dicre

产 税

诗作

- Cristinale

होता है, द्वैत रह नहीं जाता और सर्वत्र स्वस्वरूपाविभीव होता है और उसे भी देखनेवाला कोई नहीं रह जाता। नायने गुरु-सेवामें अनुभव प्राप्त किया, इसका अभिप्राय यह कि वह स्वयं ही अनुभवरूप हो गये। जिन्हें गुरु-पद-नख-कान्तिछटामें स्वानुभवका अनर्घ्य रत मिला, वे अपने ग्रन्थोंमें, अभंगोंमें और आचरणोंमें गुरुपदके सिवाय और किसको बखानें ? एकनाथ महाराजने अपने प्रन्योंमें गुरुके विषयमें शतशः धन्योद्गार प्रकट किये हैं।

- (१) घ्यानमें गुरुका घ्यान करनेसे काया ब्रह्ममूत हो जाती है।
- (२) धन्य हैं श्रीजनार्दन जिन्होंने मेरा ऐसा कल्याण किया जो मुझे देहातीत भगवान् दे दिया ।
  - (३) धन्य हैं सद्गुरु जिन्होंने ब्रह्म-मुवन दिखा दिया।
- (४) संसाररूपी विषेठा अजगर ठिपट गया, तब भगवान् जनार्दन ही धन्वन्तरि मिले।
- (५) नन्हा एका (एकनाय) जनार्दनका छाडला है और बड़ा दुष्ट है और जनार्दन उसे प्रेमका दूध ही पान कराते स्हते हैं।

इत्यादि अनेक प्रकारसे गुरु-प्रेमके उद्गार प्रकट किये हैं। श्रीजनार्दनस्वामीपर एकनाथकी जो अपार भक्ति थी उसका किञ्चित् आभास श्रीरामकृष्ण परमहंसके विषयमें स्वामी विवेकानन्द-

ने जो उद्गार प्रकट किये हैं उन्हें पढ़नेसे मिलेगा ।\* सिन्छिष्य होकर सहरु-प्रेम जाना जा सकता है। एकनाथ महाराज अपने अभगोंमें जो यह कहते हैं कि, हमारे लिये वेद जनार्दन हैं, शास्त्र जनार्दन हैं, पुराण जनार्दन है, योग जनार्दन हैं, तप जनार्दन हैं, कर्म-धर्म जनार्दन हैं, सब कुछ जनार्दन ही हैं, इसका मर्म सच्छिष्य द्वए बिना कदापि नहीं जाना जा सकता। 'श्रीगुरुका नाममात्र ही हमारा वेद-शास्त्र है' इस मनोभावनाका मर्म भी गुरुसेवासे कृतार्थ होनेपर ही माछ्म हो सकता है। गुरुसेवा, गुरुसहवास, गुरुनाम, गुरुकृपा इतनी प्रचण्ड शक्ति है कि उस शक्तिके सामने अन्य सब साधन फीके पड़ जाते हैं। देवगढ़पर जनार्दनस्वामीकी वारह वर्ष सेवासे एकनाय-जैसा महातमा निर्माण हुआ, पर क्या हिन्दुस्थानके सहस्रों विद्यालयों, सैकड़ों कालेजों और सारी युनिवर्सिटियोंको मिलाकर पचास वर्षमें भी एक भी कोई ऐसा महात्मा निर्माण हुआ ? बात यह है कि अनन्त शास्त्र पढ़ानेवाले विद्यापीठोकी अपेक्षा गुरु-गृहवासका

I began to go to that man(रामकृष्ण प्रमहंस)day after day, and I actually saw that religion could be given. One touch, one glance can change a whole life. I have read about different luminaries of ancient times how they could stand up and say 'Be thou whole' and the man became 'whole' I now found it to be true and when myself saw this man all scepticism was brushed aside. In the presence of my master, I found out that, man could be perfect. even in this body.

श्रीएकनाथ-चरित्र

होता वह ५ शास्त्र मतलब महत्कार्य े हो सकता। रात्ता ही

बळ अधिक

सम्पन्न 🤟

महाराजने

देखनेसे 👊 प्राहम कर ् वस ५५,

हो सकती है

वह परम (East signi rant वपासनाप्टे ~ मियेक वर्यात् ।

ही प्राप्त होता है। वह धारी जहमत 并 辩护!

·दापी -स्टाहा

ながまけれ

ने किली

\*\*\*\*

对作品

Willy Way

व्यक्तितः मे

St. 200 Maril la kely

A Specific

बल अधिक है। शास्त-प्रन्थों और विद्यापीठोंकी अपेक्षा स्वानुमव-सम्पन्न महात्माकी सेवाका फल अनन्त गुणा अधिक है। एकनाथ महाराजने एक स्थानमें कहा है कि शास्त्राध्ययनसे जो बोध न होता वह गुरुचरणकी सेवासे मुझे प्राप्त हुआ। पाठशाला, विद्यालय, शास्त्र आदिका कुछ उपयोग नहीं अथवा ये सब तुच्छ हैं, यह मतलब नहीं। परन्तु महापुरुषकी सेवामें अल्प आयाससे जो महत्कार्य होता है वह महत् प्रयाससे भी अन्यत्र कहीं भी नहीं हो सकता। 'महत्सेवाद्वारमाहुर्विमुक्तेः' अथवा 'सद्गुरुके बिना . रास्ता ही नहीं मिलता' इत्यादि वचनोंका यही अर्थ है कि शास्त्रप्रन्थ पदकर जो सस्कार मनपर नहीं होता वह अधिकारी पुरुषका आचरण देखनेसे अनायास हो जाता है। शास्त्र अधिक-से-अधिक बुद्धिको प्रगल्म कर देंगे, पर बुद्धिके कपाट खोलकर 'यो बुद्धेः परतस्तु सः' उस परमात्मखरूपकी पहचान सन्त या सद्गुरुकी कृपासे ही हो सकती है। जडमरतने रहूगणको उपदेश करते हुए कहा है—

रहूगणैतत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाद्वा। नच्छन्दसा नैव जलाऽग्निस्यैं-

र्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्॥ श्रीमद्भा० १।१२।१२)

यह परम ज्ञान तपसे, यज्ञसे, अन्नसंतर्पणसे, गृहस्थाश्रममें रहकर लोकोपकार करनेसे, वेदाध्ययनसे, जल, अग्नि और सूर्यकी उपासनासे—किसीसे भी—नहीं प्राप्त होता; केवल महत्पादरजो-भिषेक अर्थात् सत्पुरुषके चरणोंकी धूल मस्तकपर धारण करनेसे ही प्राप्त होता है। सन्तके चरणोंमें यह ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। यह आगे जडमरत वतलाते हैं—

१०२

यत्रोत्तमस्रोकगुणाजुवादः
प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः।
निषेव्यमाणोऽजुदिनं मुसुक्षोर्मतिं सती यञ्छति वासुदैवे॥
(श्रीमद्रा॰ ५।१२।१३)

अर्थात् सन्तोंके घर भगवान्का गुणगान सदा ही होता रहता है, इससे निषयोंकी चर्चा नहीं होने पाती। भगवान्की प्रेमकया अहिनश सुनते-सुनते मुमुक्षुकी बुद्धि निर्मल होकर वासुदेवात्मक होती है। सन्तोंके घर-द्वार, अन्दर-बाहर, कर्ममें, वाणीमें और मनमें भगवद्गक्तिके सिवाय और कुछ भी नहीं मिल सकता। सन्तोंके कर्म, ज्ञान और भिक्त हिरमय होते हैं। शान्ति, क्षमा, दया आदि दैवी गुण सन्तोंके आँगनमें लोटा करते हैं। वहाँ रहनेसे भी मुमुक्षुओंका उद्धार होता है। सन्तसेवा—गुरुसेवा मुक्तिका द्वार होनेसे आत्मकल्याणकी इच्छा कर्तनेवाले उसीका आश्रय ग्रहण करते हैं। भगवान्ने भी गीतामें ज्ञान-प्राप्तिका साधन—

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदर्शिनः॥ (४-३४)

—यही बताया है। इस अनुभविसद्ध तत्त्वके अनुसार जनार्दन-स्वामीके चरणोंके समीप रहनेसे एकनाथ महाराजको सहज ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ। यह ब्रह्मज्ञान उनके घरका खेळ हो गया। खयं उन्होंने ही कहा है—

निज मुक्तिकी उपेक्षा करके एकनाथने जनार्दनकी भक्ति की। उन्हींके प्रसादसे भगवान्का मिलना उनके लिये एक खेळ हो गया । वह स्वय उनके -

यह <u>।</u> स्वापको ू ,

नेसा र

हें—'भानान काणमें उप " कहा है—' अव कांटका वन्होंने नगने हायमें आ ज केंडिकाल देए (भागवत अ अन्योंमें सबसे रसिंवे रस 😃 विस्तार कारना , पूर्णलको प्राप्त इ आगेका चरित्र वन्होंने कहा है रक्तनायको जना ही है, नाम केन्छ

### एकनाथकी गुरुभक्ति

\*

रे को हों।

en mill

清清清清

بالمخشرين المرا

ガウボド

FX 512-

TISTES A

१०३

गया । वह भगवत्-प्राप्तिका कोई यत नहीं करते तो भी भगवान् स्वयं उनके घरमें घुसकर अपना दखल जमाते हैं।

यह गुरुभक्तिकी ही महिमा है जो भगवान् सर्वांगसे अपने आपको भूलकर यहाँ रम रहे हैं।

(श्रीनाथभागवत अध्याय १३)

कैसा विलक्षण आनन्दानुभव है । एकनाथ महाराज कहते हैं—'भगवान् मेरी भक्तिपर ऐसे मोहित हो गये कि मेरे अन्तः-करणमें घुसकर रात-दिन खिळीना बने रहते हैं। आगे आपने कहा है---'गुरु-सेवासे भक्तिका भण्डार मेरे लिये ख़ुल गया और अब किकालकी हुकूमत मुझपर नहीं चल सकती।' यह **उन्होंने** अपने अनुभवके बलपर कहा है। 'जहाँ सद्गुरु-कृपा हाथमें आ जाती है, वहाँ भक्तिका मण्डार ख़ुल जाता है। तब किलाल देखते ही भागता है, फिर भव-भय कहाँ रह गया? (भागवत अ०२-४८४)। एकनाथ महाराजके चरित्रमें और ग्रन्थोंमें सबसे अधिक महत्वकी बात उनकी अनुपम गुरुभक्ति ही है इस्लिये इस गुरुभक्तिके सम्बन्धमें उनके इस बालचरित्रमें भी इतना विस्तार करना पड़ा। गुरुप्रसाद प्राप्त होनेपर एकनाथ महाराज पूर्णत्वको प्राप्त हुए । उनका चरित्र तो यहीं समाप्त हुआ । इसके आगेका चरित्र उनकी केवल लीकामात्र है। भावार्थरामायणमें उन्होंने कहा है कि 'जनार्दनको एकनायके रूपमें देखना चाहिये, एकनाथको जनार्दनके रूपमें देखना चाहिये। खरूप दोनों एक ही है, नाम केवल भिन्न-भिन्न हैं; अनन्यशरण इसी स्थितिका

### श्रीएकनाथ-चरित्र

नाम है।' अनन्यशरण-एकत्व जिसे प्राप्त होता है उसका कुछ कर्तन्य नहीं रह जाता। एकत्वमें स्थिर आसन जमाकर बैठनेके पश्चात् दया, क्षमा, शान्ति और समता आदि गुण सहज मान हो जाते हैं। ससार इन गुणोंकों ही देखता है, परन्तु ये गुण जिस गुरुकृपा-जन्य एकत्वके अखण्डानुभवके बाह्य रंग हैं, उसका मर्म कोई विरला ही जानता है। अस्तु। एकनाय महाराजके गुरुप्रसादके दो अमंगोंका भावार्थ यहाँ देकर यह प्रकरण समाप्त करते हैं।

(1)

'सद्गुरु मेरे आनन्दके सागर हैं, मेरे तीनों छोकके आधार हैं। सद्गुरु खामी स्वयप्रकाश हैं, उनके सामने सूर्य और चन्द्र फीके पड़ जाते हैं। सद्गुरुके सामने वेद मौन हो गये, शाख दीवाने हो गये और वाचा भी बन्द हो गयी। सद्गुरुकी कृपा-दृष्टि जिसपर पड़ती है उसकी दृष्टिमें सारी सृष्टि श्रीरंगमय हो जाती है। मेरे गुरु, मेरे खामी, मेरे प्रभुराज ही मुझे मिक्त-माव देते हैं, भूमिको शुद्ध करके उसमें ज्ञान-बीज बोते हैं जिससे वह अद्देत उत्पन्न होता है, जिसमें में-त् या मेरा-तेरा कोई मेद नहीं है। धन्य हैं गुरु महाराज जिन्होंने ब्रह्म दिखा दिया, अखण्ड नाम-स्मरण करा दिया। मेरे गुरु मेरे छिये तो मेरी माता ही हैं, उनकी उस कृपाकी छायाका भी वर्णन में क्या करूँ, जिससे दासका मन गुरुके ध्यानमें छग गया, गुरुचरणोंमें छीन हो गया। जनार्दनमें ही उस परब्रह्मको देख छिया, इसीछिये जिह्नाप्रपर सदा उन्हींका नाम रहता है।

469 मया । उसरा टिये रह ही सर्वत्र का गाँउ है जो उन्होंने का प्तन पह होता है। पर वहाँ क्या १, सकती, चारों इन्द्रिय, प्राण बहाँ वळा, -है। अब तो म्**ल्स**हित अन शिव भेद नहीं जाता है। हम . कोटि आनन्द परिपूर्ण ब्रह्मको -चलांका ही सदा चाहिये कि यह रै सहारा जिसे भिडा

एकनाय जनादन १८

1

(२)

'सदगुरुचरणोंका लाभ जिसे हो गया वह प्रपन्नसे मुक्त हो गया। उसका चित्त ब्रह्मके ही रंगमें रँग गया; विषय उसके छिये रह ही नहीं गये । उसके मनमें द्वैताद्वैत-भाव नहीं, जगत्में सर्वत्र आत्मिश्वितिका ही भाव ओतप्रोत है । सद्गुरुकी यह कृपा है जो उन्होंने मेरे लिये ब्रह्मानन्द सुगम कर दिया। उन्हीं सद्गुरु-का पूजन यह मन सदा किया करता है, इसीसे उसका समाधान होता है। वहाँ सारी कल्पनाएँ छय हो जाती हैं, इन्द्रियाँ बेचारी वहाँ क्या कर सकती हैं ? अन्तरिन्द्रिया भी कुछ नहीं कर सकती, चारों ही शरीर वहाँ बेकार हो जाते हैं। जहाँ मन, इन्द्रिय, प्राण छीन हो गये उस सुखका वर्णन कोई क्या करे ! नहाँ वक्ता, वाच्य और वचनकी त्रिपुटी ही क्षीण हो जाती है। अब तो जगदन्धकारका ही अस्त हो गया, सारा ससार मूळसहित प्रकाशमय हो गया । सद्गुरुकी कृपासे शिव-भेद नहीं रह जाते, 'एकमेव बस द्वितीयो नास्ति' हो जाता है। हम उस परम आनन्दको भोग रहे हैं जहाँ कोटि-कोटि आनन्द बसते हैं। मैं तो ब्रह्मसुखसे सम्पन्न हो चुका, परिपूर्ण ब्रह्मको अनुभव कर चुका । सारा प्रपन्न छोड्कर गुरु-चरणोंका ही सदा घ्यान करना चाहिये। प्रपञ्च छोड़कर यह देखना चाहिये कि यह कैसे मिध्या है, पर पीठपर सद्गुरु हों । सद्गुरुका सहारा जिसे मिला, कलिकाल उसका कुछ विगाइ नहीं सकता। एकनाय जनार्दन गुरुके चरणोंमें मस्तक रखकर सम्पूर्ण ब्रह्म हो गया।

कि इंक कर्द है। बातन बनाना नि **台丽城河**司 ज्ञेश रेखा है। एवं वहार समने वह ल । न्त्र है। आ

ट मार्ग पी देवा व्यामा

तह में की के की मके समने स्वित्त लेखें की होती रही ग्ली। स्युक्तं हैं। दिने सरी सह श्रीवार है मेरे प्रमान ही मुंबे पहिन्य न ज्ञान-बीन बोते हैं निर्ण र रिया मेलेंग की मेर वी न हुन्न दिया, बहुग्त देन में स्थितों भी क्ला है . र्भ कांग में स्वा करें, विशे तम, पुरुवाणीं हीर होरा

हिंग, रसीहिंगे विकास हैं



# एकनाथ महाराजकी कुछ कथाएँ

सगुण उपासक परम हित, निरत नीति दूढ नेम।
ते नर प्राण-समान मम, जिनके द्विजपद प्रेम॥
—गोस्वामी तुलसीवास

एकनाथ महाराजके चरित्रमें जहाँ जिस प्रसंगसे जो बातें कही गयी हैं उनके अतिरिक्त बहुत-सी ऐसी मनोरम कथाएँ हैं जिनका संप्रह एक खतन्त्र अध्यायमें करना आवश्यक माछूम होता है, महाराष्ट्रमें एकनाथ महाराजके सम्बन्धमें जितनी जैसी चमत्कार-भरी कथाएँ प्रसिद्ध हैं उतनी और किसी भी महात्माके सम्बन्धमें नहीं हैं । गृहस्थाश्रममें रहते हुए एकनाय महाराजको ऐसे-ऐसे अवसरोंका सामना पड़ा है जहाँ उनके विलक्षण धेर्य, शान्ति आदि गुण प्रकट हुए। ऐसा धैर्य या ऐसी शान्ति सामान्यतः किसी-के आचरणमें नहीं देखनेमें आती । उनकी दृष्टि समदृष्टि थी। ब्राह्मण, चाण्डाल, यवन सब उन्हें एक-से ही नजर आते थे और चोर तथा वेश्याको भी कृतार्थ करनेमें उन्होंने कुछ कसर नहीं रखी। प्राणिमात्रमें भगवद्भाव रखते हुए वे जो कुछ कहते वैसा ही आचरण करते थे। वर्णाश्रम-धर्मको उन्होंने नहीं छोड़ा और भूतदयाके भावको भी उन्होंने नहीं दवाया—दोनोंके सम परिमाणपर वह रहते थे। निन्दकों और दुष्टोंके लिये कभी कोई कठोर गन्द कहकर उन्होंने उनके प्रति घृणा नहीं प्रकट की, यही नहीं, बल्कि

वन्हें ू, ंः पकारके छिये करनेवार्छोको , पराकाष्टामें कर्म जिनसे उनके , विशेष परिचय ये। अपने व्याख्या की है करके दूसरोंको ऐसा ही थे-

पैठामें गर्भों एक ला या । वह उस काता या। ','' उपर पिचकारी चार, पाँच पाँच डेट्रेने को कि " किर लाता' 'र

वासिक कोग, "

उन्हें सन्मार्गपर लानेके लिये उन्होंने बड़े कष्ट उठाये। लोको-पकारके लिये ही उनका अवतार या । उनकी शान्ति-भंग करनेवार्लोंको इनाम दिलानेतककी जहाँ बारी आयी वहाँ शान्तिकी पराकाष्टामें कमी ही क्या रह गयी ? आगे कुछ कथाएँ दी जाती हैं जिनसे उनके रोम-रोममें भरे हुए भागवत-धर्मके उत्तमत्वका और भी विशेष परिचय मिलेगा । जैसी बानी, वैसी करनीवाले वह महात्मा थे। अपने भागवत प्रन्थमें उन्होंने एक स्थानमें लोक-संप्रहकी व्याख्या की है-- 'अभेद-भक्ति, वैराग्य और ज्ञानका स्वयं आचरण करके दूसरोंको इसी आचरणमें लगानेका नाम ही लोकसंग्रह है।' ऐसा ही छोकसंप्रह वह करते थे।

र्व इन वर्गे

हम की हैं में।

क्ति जिला है।

: र्किकोर्रे

市場的計

हे हार बाता है।

हमाने दिनों लेंदिन

होर्गक्रकार्व

क्त कार्य हैं

持續翻載前

C 话 都 那不 胖

ने। वनसे हों क्ले दी

ज़ित्री व्यव्ये होते हैं। विकास समित्री के स्वास्त्री के स्वीस्त्री के स्वास्त्री के स्वास्त्री के स्वास्त्री के स्वास्त्री के स्वास्त्री

ने उन्होंने इक सर होती।

计影响的

**海南部**桥

一种 明显

計論論情

----

## १-शरीरपर थुकनेवाला यवन

पैठणमें एकनाथ महाराजके स्थानसे गंगाजीको\* जानेवाळे रास्तेमें एक जगह एक धर्मशाला-सी है । वहाँ एक यवन रहा करता या । वह उस रास्तेसे आने-जानेवाले हिन्दुओंको बहुत तंग किया करता था। एकनाथ महाराज जब स्नान करके छोटें तब वह इनके ऊपर पिचकारी छोड़े । इससे महाराजको किसी-किसी दिन चार-चार, पाँच-पाँच बार स्नान करना पड़े । जहाँ वह स्नान करके छोटने छगे कि यह उन्मत्त मनुष्य फिर उनपर थूके और महाराज फिर गंगा-स्नान करने जायँ । इस बदमाशीसे कोई भी आदमी चिद् जाता—चिद्ना ही बिल्कुल खाभाविक या, पर एकनाय

क्ष यहाँ गंगाजीसे अभिप्राय गोदावरीसे हैं। प्रायः श्रद्धालु और धार्मिक लोग, विरोषकर महाराष्ट्रमें सभी नदियोंको गंगाजी कहते हैं।

#### श्रीएकनाय-चरित्र

महाराजकी शान्ति ऐसी विलक्षण थी कि बार-बार एकनाथ महाराज 'मातर्गेगे!' कहकर वन्दन करके आनन्दसे स्नान करें और धन्यवाद दें उस यवनको यह कहकर कि इसकी कृपासे मुझे इतनी बार स्नान हो जाते हैं। एक दिन तो यह बात हुई कि वह यवन उस मौकेपर नहीं था, पर नाथ उसका नियम भंग न हो इस खयाळसे कुछ कालतक उसकी राह देखते हुए वहाँ ठहर गये । कुछ काल प्रतीक्षा करके उसके आनेका कोई लक्षण नहीं देखा तब आगे बढ़े। एक बार वह यवन अत्यन्त उन्मत्त होकर महाराजके बार-बार स्नान करके छौटनेपर उनकी देहपर बार-बार थूकता ही रहा। वह थूकता जाय और महाराज स्नान करते जायँ, इस तरह कहते हैं कि एक सौ आठ बार हुआ ! तथापि महाराजकी शान्ति भंग नहीं हुई । उन्मत्त क्रोध और शान्त सिहण्णुताका यह द्वन्द्व देखनेके छिये हजारों लोग वहाँ जुटे थे। अन्तको यवन थक गया! लजित हुआ ! महाराजके चरणोंपर छोट गया ! यवनने महाराजके महात्मापनकी वड़ी स्तुति की । इतनेपर भी वह अपनी मसजिद स्रोर अपने चार बार नमाज पढ़नेकी तारीफ करनेसे <del>श्री ब</del>्रह बाज न आया । तब महाराजने हँसकर कहा-

मसजिदमें ही जो अल्लाह खड़ा।
तो और स्थान क्या खाली पड़ा ?॥
चारों वक नमाजोंके।
तो क्या और वक हैं चोरोंके ?॥
एका जनार्दनका बंदा।
जमीन आसमान भरा खुदा॥

तार<sup>ार</sup> नहीं, वह सन साक्षी है। पहीं हो सकती कुछ वहीं करता पहचाना कि

वनके साय <sub>व</sub>

पैठणमें पर वैठकर ". करनेकी घातमें अब भी पैठणमें जिनका सिर चब्रूतरेपर वैठक और रात बारह-कैस्ता, पड्यन्त्र

हसकी दोनी वसः यही सन नहीं हुं ये । गुण्डोंके ऐसे

न-कोई उपदव

की दिन वे अभा

तात्पर्य-अल्लाह यानी प्रमात्मा किसी एक जगहमें ही बँधा नहीं, वह सब जगह मौजूद है । सर्वन्यापी, सर्वज्ञ और सर्व-साक्षी है। सबका है, सबके हृदयमें है और उसकी यथार्य स्तुति यही हो सकती है कि मनुष्य उसका अखण्ड स्मरण करे, सब कुछ वही करता है, यह जाने और निरहंकार होकर रहे। यवनने पहचाना कि एकनाथ महाराज बड़े औलिया हैं और तबसे वह ठनके साथ बड़े विनय और नम्रतासे पेश आने लगा ।

一种中的

तां तंत्रं तंत्रं

-वार्गाई व्याह

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

المانيان لفراسط

-हनकारी

निक्र कर्ता है हैं है

**一种不可** 

対 柏 蘇維維

- F. .

र गरा। क्षत्र क्या सारी प्राध

新福

इतिमन इति

### २-शान्ति-मंग करनेवालेको २००) पुरस्कार

पैठणमें एकनाथ महाराजके निन्दक और द्वेषी जिस चबूतरे-पर बैठकर गप-राप किया करते थे और महाराजकी फजीहत करनेकी घातमें रहा करते थे वह चब्रतरा कुचरचौतरा कहलाता था। अब भी पैठणमें यह स्थान प्रसिद्ध है । महाराजका कीर्तन सुनकर जिनका सिर दर्द करता ऐसे कुछ अमागे पैठणमें ये ही। इस चबूतरेपर बैठकर ये लोग तम्बाकू, गाँजा आदि नशा किया करते थे और रात बारह-एक बजेतक यहीं बैठकर शतरंज आदि खेलते थे। बेमतलब हॅसना-हँसाना, गप-शप लड़ाना, खिल्ली उड़ाना, निन्दा करना, षड्यन्त्र रचना, स्त्रियोंके सम्बन्धमें भदी बातें करना, कोई-न-कोई उपद्रव खड़ा करना--उसकी टोपी इसके सिरपर और इसकी टोपी उसके सिरपर इत्यादि नाना प्रकारके बेकार कार करना, यही सब वहाँ हुआ करता था, इसीसे उसे कुचरचौतरा कहा करते ये ! गुण्डोके ऐसे अड्डे हर शहर और बस्तीमें हुआ ही करते हैं। एक दिन ये कुचर निशाचर छोग रातको इसी तरह अपनी मौजर्मे

थे, इस बीच एक ब्राह्मण पथिक वहाँ पहुँचा। पैठण भले और विद्वान् छोगोंका स्थान होनेसे वह ब्राह्मण वहाँ इस आशासे आया था कि लड़केके उपनयनके लिये यहाँसे सौ-दो सौ रुपया मिल जायगा। दुर्भाग्यसे वह सबसे पहले इस चाण्डाल-चबूतरेपर ही पहुँचा और उसे इन्हीं छोगोंके दर्शन हुए । ब्राह्मण भी कुछ अपने ही ढंगका आदमी था। इन गुण्डोंने उससे कहा-- 'यहाँ एकनाथ नामके एक बड़े भारी महात्मा हैं। बड़े ही शान्त हैं। उन्हें कभी क्रोध तो आता ही नहीं । तुम यदि कोई ऐसा काम करो कि उन्हें चिढ़ा दो तो तुम्हें हम दो सौ रुपया देंगे ।' उस ब्राह्मणने एकनाय महाराजकी शान्ति भंग करनेका निश्चय किया । इन दुष्टोंके लिये मनोरञ्जनकी यह नयी सामग्री मिली । अब एकनाथ महाराजको चिढानेका उपाय सोचता-सोचता वह ब्राह्मण दूसरे दिन सबेरे महाराजके घरपर पहुँचा । महाराज उस समय पूजामें थे । यह ब्राह्मण घरमें घुसकर बिना हाथ-पैर धोये, बिना पूछे, बिना कपड़े उतारे, सीधे ठाकुरघरमें पहुँचा और उसी हाळतमें उनके आसनसे कुछ दूर नहीं, उनके पास भी नहीं, उन्हींकी पाछयीपर जाकर बैठ गया । वह समझता या कि अब एकनायको क्रोध आये विना रह ही नहीं सकता । पर शान्तिके सागर और धैर्यके मेरु क्या इससे क्षुन्ध हो जायँगे ? किञ्चित् हँसकर महाराजने उस ब्राह्मणसे कहा कि, 'आपके दर्शनसे मुझे बड़ा आनन्द हुआ। मिळनेको तो बहुत छोग आते हैं पर आपका प्रेम कुछ विलक्षण है। आपने ज्यों ही घरमें पैर रखा ल्यों ही मुझे आपसे मिळनेकी प्रवल उत्कण्ठा हुई, यह सचमुच ही आपके ही प्रेमका प्रभाव है। रस प्रकार ब्राह्मण-

का पहला वार पर दो सौ निश्चय किया । चुके थे, का आसन् म परोसी गर्य श सामने दोनें व कर उनकी त है-हाँ, सुमल मी एकनाय म वत्तर दिया-'श कारते रहनेका ता नीचे कैसे भें, गये, वह नीचे <sup>महाराजने</sup> उसे वातपर दु:ख प्तनाय . । १८ पहले ही कह देते

तो मैं जहर बर

एकनाय<sub>ः</sub> गर्वीथी, आमन्त्रित PAR AMERICA

mipriff.

· 大村市市

Prolificial and the last

ांग रा सं है हो है

14 . # L- W

·新元·万姓·

中日而是称

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* "

**建建筑** 

读矿物读情气

II FOR THE REAL PROPERTY.

का पहला वार खाली गया । उसने समझा मामला जरा टेढ़ा है । पर दो सौ रुपयेका लोभ या। उसने फिर एक बार प्रयत्न करनेका निश्चय किया । एकनाय महाराज स्नान-सन्ध्या आदिसे निवृत्त हो चुके थे. मध्याह-मोजनका समय था। भोजनके लिये उस ब्राह्मण-का आसन महाराजके आसनके समीप ही लगाया गया था। पत्तेल परोसी गर्यी वी परोसनेके लिये गिरिजावाई आर्यी और ब्राह्मणके सामने दोनेमें घी डाळनेके लिये ज्यों ही वह झकीं त्यों ही ब्राह्मण लपक-कर उनकी पीठपर चढ़ वैठा । तब महाराज गिरिजाबाईसे कहते हैं—'हाँ, सँमलना, ब्राह्मण कहीं नीचे न गिर पड़े !' गिरिजाबाई भी एकनाथ महाराजकी ही धर्मपत्नी थीं । उन्होंने मुस्कराते हुए उत्तर दिया-'कोई हर्ज नहीं,हरि पण्डितको (पुलको) पीठपर छादे काम करते रहनेका तो मुझे अभ्यास है! मैं भला अपने इस दूसरे बच्चेको नीचे कैसे गिरने दुंगी !' यह सब देखकर ब्राह्मणके होश उड़ गये, वह नीचे छुद्दक्तर एकनाथ महाराजके चरणोंपर गिर पड़ा। महाराजने उसे उठाया । ब्राह्मणने सब हाल कह सनाया और इस बातपर दु:ख भी प्रकट किया कि मेरे दो सौ रुपये गये। तब एकनाय महाराजने उससे कहा कि 'यदि यह बात थी तो मुझसे पहले ही कह देते । तुम्हें इनाम मिलनेवाला था यह मुझे मालूम होता तो मैं ज़रूर तुम्हारे ऊपर क्रोध करता।'

### ३-श्राद्धाच और महार

एकनाथ महाराजके पिताका श्राद्ध था । रसोई तैयार हो गयी थी, आमन्त्रित ब्राह्मणोंकी प्रतीक्षामें नाथ दरवाजेपर खड़े थे। ११२

इसी समय चार-पाँच महार उधरसे निकले और दरवाजेपरसे जाने छगे । घरमें जो रसोई तैयार हुई थी उसकी गन्ध पाकर ये छोग आपसमें कहने लगे-'वाह! कैसी अच्छी गन्ध है, भूख न हो तो लग जाय ? कैसे-कैसे पकान बने होंगे ! पर हम लोगोंको मला ये कहाँसे नसीब हों ! यह तो ब्राह्मणोंका नसीब है जो रोज नये-नये प्रकाल उड़ाते हैं । हम अभागोंको तो इसकी गन्ध भी दुर्लम है!' इन छोगोंके ये शब्द सुनकर महाराजको दया आ गयी। यह इस बातको माननेवाछे थे कि जितने शरीर हैं, सब हरि-मन्दिर हैं। उन्होंने चट उन महारोंको बुलाया और गिरिजावाईसे कहा कि श्राद्वीय अन सब इन्हें खिला दो । नाथकी सहधर्मचारिणी गिरिजा-बाईको पति-आज्ञाका पाछन करते कितनी देर छगती 2 बल्कि एक पग और आगे रखकर उन्होंने कहा-'अन्न तो बहुत है इसिंख्ये इनके बाल-बचों और स्नियोंको भी बुल्ताइये, सबको परोसकर खिलाया जाय । जनार्दन तो सर्वत्र हैं, सब प्राणियोंमें हैं, इसलिये आज इन्हीं अतिशूदोंको खिलाकर तृप्त किया जाय।' उन सबको बुळाया गया, रास्तेपर पत्तळें रक्खी गयीं, ब्राह्मणोंके लिये जो चन्दन, क्षक्षत, पुप्प आदि जुटाकर रक्खे गये थे वे इन्हें ही अर्पण किये गये और सव पकान वाहर लाकर शृद्धोंद्वारा ही इन्हें परोसवाये गये । पश्चात् एकनाय महाराजने 'जनीं जनार्दन आहे निश्चित' ( जनमें खयं जनार्दन हैं इसमें कोई सन्देह नहीं ) कहकर सकल्प छोड़ा,वाल-वर्चोसहित वे अन्त्यज भोजन करके अति तृप्त हुए। जिसकी गन्ध भी दुर्लभ थी वही मोजन इन्हें, इनकी स्त्रियों और बचोंको भी, यथेष्ट भरपेट प्राप्त हुआ । उस भोजनसे तथा नाथ-गिरिजाबाईके हार्दिक प्रेमभो प्रसन्न हुए। तन्हें घर-ऑगन सब धे सामग्री फिर जुन यह सत्र कित्सा 'हमें आमन्त्रित भृष्टके यहाँ हम ब्राह्मण तो ५५००.-बक्ते भी छो। वर्णसकार आरम भोजन करा दिया भानुदास और -यह कुलागार !! हैं" गमीर शान्तिके रसोई वनी गीतो की नाकांतक ५% वाता ? इसलिये और आपछोगोंके किया गया है । इस **उ**न ब्राह्मणोंको <sub>यह</sub> अपने-अपने घर प श्रीखण्डिया रहता . चिन्ता न करें, पत्तल

Mark the time the transfer of the

÷, संदेशकारी ।। क्तं लखने इसे नहीं मुहा संशिवस्थित 布斯信斯市立河 神神師記録 न्दकोरण हो। व 应抗制的剂 र हो विक्ति 计下流程序 वित्रं के लई। हिंह ना-अन ते का दि ने इंडामें स्रोहें कंड समिति क्र ति स्वारति वं की कार्ने हैं लेली वेली जी के हत्तर वृद्धिता श्री है हेर्ज़ी ्वने 'वर्ग बनारंग वर्ग <sup>हिंदी</sup> 五章行动 福力縣 सब में बन करने बति हों कि जन हर्ने, हनकी कियों हो हैं ा उस मोजनसे तथा साम हिन्द्रहरी

हार्दिक प्रेमभरे शब्दोंको सनकर अन्त्यजोके अन्तरात्मा अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्हें पान देकर विदा करनेके बाद गिरिजाबाईने घर-ऑगन सब धोकर खच्छ किया, बर्तन मल लिये और सब सामग्री फिर जुटाकर रसोई बनवायी, पर आमन्त्रित ब्राह्मणोंको जब यह सब किस्सा माछम हुआ तब उन्होंने यह निश्चय किया कि 'हमें आमन्त्रित कर जिसने अनामिकोंको मोजन कराया उस श्रष्टके यहाँ हम लोग अन्त-जल कदापि प्रहण नहीं करेंगे।' कई ब्राह्मण तो एकनाथ महाराजके घरके आँगनमें पहुँचकर अनाप-शनाप बक्तने भी छगे। कहने छगे 'तुमने ब्राह्मणाचारका छोप किया और वर्णसंकर आरम्भ किया है। तुमने जो हमसे पहले अन्त्यजींको भोजन करा दिया तो क्या तुम्होरे वाप-दादा अन्त्यज थे ? कहाँ भातदास और कहाँ उनके कुछमें आग छगानेके छिये उत्पन्न हुआ यह कुलांगार ?' इत्यादि । नाथ उनके सामने आकर खड़े हए. बड़ी गम्भीर शान्तिके साथ हाथ जोड़कर उन्होंने विनय की, 'पहली रसोई बनी थी तो आपलोगोंके लिये ही, पर उसकी गन्ध अन्त्यजों-की नाकोंतक पहुँची। ऐसा उच्छिष्ट अन आपलोगोंको कैसे परोसा जाता ? इसिंख्ये वह अन्न तो उन्हीं छोगोंको परोस दिया गया और आपलोगोंके लिये फिरसे सब सामग्री जुटाकर भोजन तैयार किया गया है । इसलिये आपलोग क्षमाकर इसे प्रहण करें।' पर उन ब्राह्मणोंको यह बात नहीं जँची और वे उन्हें कोसते हुए अपने-अपने घर चले गये । नाथ बड़े चिन्तित हुए । उनके यहाँ श्रीखण्डिया रहता ही था । उसने उन्हें सुझाया, 'आप कोई चिन्ता न करें, पत्तल परोसें, आपके पितर ही स्वयं आकर मोजन

करने वैठेंगे।' इस प्रकार पत्तलें रखी गयीं, 'आगत' कहते ही सूर्यनारायण, चक्रपाणि और भाजुदास तीनों पितर आकर बैठ गये। एकनाथ महाराजने बड़ी भक्तिसे उनकी पूजा की और भोजन परोसा। तीनों पितर तृप्त हुए और आशीर्वाद देकर अन्तर्धान हो गये । इसप्रकार एकनाथ महाराजने यथार्थ पितृतर्पण किया । आमन्त्रित ब्राह्मण भी मौजसे वहाँ पहुँच गये तव श्रीखण्डियाने उन्हें वताया कि महाराजके पितर ही स्वय उतर आये और भोजन करके चले गये। उन ब्राह्मणोंने जूठी पत्तलोंको देखा, श्रीखण्डियाकी वात सोचने लगे। एकनाथ महाराजके सदाचारका ध्यान किया और यह समझा कि यह कोई महान् अवतारी पुरुष है। दूसरे दिन ब्राह्मणोंने सभा करके सर्वसम्मतिसे यह निश्चय किया कि एकनायसे प्रायिश्वत्त कराकर उसे शुद्ध करके जातिमें हे लिया जाय। भस्म, गोमय आदि लगाकर उनसे गंगास्नान कराया गया और वेद-मन्त्रोंद्वारा उनकी शुद्धि की गयी। मयूर कविने एकनाथ महाराजके इस 'भूताराधन-यज्ञ' का दो आयीओं में बड़ा ही सुन्दर वर्णन करके कहा है कि इस परम समदशी एका (एकनाय) के सिया ऐसा शील इस लोकमें औरोंके लिये त्रिकालमें भी दुर्लभ है।

## ४-दण्डवत्-स्वामी

दण्डनत्-स्वामी नामके एक साधु पुरुष पंठणमें रहते थे। यह नमन-भक्ति करते थे। किसी भी प्राणीको देगते ही यह उसे दण्डनत् प्रणाम करते। इसीसे इनका नाम दण्डवत्-स्वामी पद्मा। यह एकनाय महाराजके शिष्य थे। कही एक गधा गरा पद्मा था, कुछ नि मा के पा कि मानी कि मा

को महात्मा

सन्त्र ५(५) निर्दियाँ वन

बन्दार भी

से भे ने जुन

कोरं प्रम क्षं

म्द्री वहा

-

न्त्र करी

न्द्रविक्रमाहित

लेक इंकेट

a grain grif

明显于不管

此不可是此

2.000年末村

क्षे स्मान के स्वती

沙红 不 开

ATT 150 160

和声音。

कुछ ब्राह्मणोंने दण्डवत्-खामीसे कहा कि, इन्हें भी प्रणाम करिये। इन्होंने मरे गधेको भी प्रणाम किया और आश्चर्यकी बात यह कि वह गधा उठ खड़ा हुआ । इस विलक्षण सिद्धिको देखकर गाँवके सव लोग दण्डवतु-स्वामीको मानने और वन्दन करने लगे । योग-साधनासे अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं इसमें सन्देह नहीं. पर ये सिद्धियाँ परमार्थमें बाधक होती हैं इस कारण भगवान्के भक्त इन सिद्धियोंके पीछे नहीं पड़ते । नाथभागवतके १५ वें अध्यायमें सिद्धियोंका वर्णन करके एकनाथ महाराज कहते हैं--- 'मेरा स्वरूप शुद्ध अद्वेत है, वहाँ सिद्धियोंके मनोरथ केवल मनोरक्षन हैं, उनमें परमार्थ नहीं।' साधकोंका मन जब सिद्धिके पीछे पड़ता है तव भगवत्प्राप्तिमें बड़ी बाधा पड़ती है। जरा कोई सिद्धि या चमत्कार दिखाते वना कि यह ध्यान होता है कि अव भगवान् अपने हाथमें आ गये और मोले-भाले आदमी जो बेचारे यह नहीं जानते कि भगवान् क्या होता है, ऐसी छोटी-मोटी सिद्धि देखकर ऐसे मोहित हो जाते हैं कि ऐसी सिद्धिवाले-को महात्मा मान छेते हैं, उन्हींको पूजने छगते हैं और सच्चे परमार्थसे हाय धो वैठते हैं ! जो सच्चे महात्मा हैं सिद्धियाँ उनके वशमें होती हैं और कार्य-गौरवके छिये वे चमत्कार भी दिखा देते हैं। पर सिद्धियोंका मूल्य कितना है, इसे भी वे खूब समझते हैं ! प्रायः वने हुए छोग ही सिद्धियोका बाजार लगाते हैं और गरीबोंको ठगते हैं। सिद्धि-लाभ करना कोई परम अर्थ नहीं है। अस्तु। एकताय महाराजने दण्डवत्-स्वामीसे कहा कि, 'मरे गधेको तुमने जिलाया, यह अच्छा

नहीं हुआ; इससे लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। अब जो कोई मरेगा उसके आदमी तुम्हें घेरेंगे, तुम मोहमें गिरोगे, नाम होगा और परमार्थ रह जायगा। यवन तुम्हें पकडकर कैदखानेमें डाल देंगे और बड़ी फजीहत होगी। इसलिये कलिकाल वड़ा भीषण है, यह जानकर तुम समाधिस्थ हो जाओ, यही अच्छा है।' यह उपदेश पाकर दण्डवत्-स्वामीने आसन लगाया और भगवान्का ध्यान करते हुए रवच्छन्दतापूर्वक देह त्याग कर दिया ! पैठणके ब्राह्मणोंको एकनाय महाराजको तंग करनेका यह अच्छा अवसर मिला ! दण्डवत्-स्वामी-के मरनेका कारण इन लोगोंने एकनाथ महाराजको माना और हत्याका अपराधी वताया। महाराजके मनकी शान्ति इससे भग नहीं हुई । केशवकृत नाय-चरित्रमें कहा है-

निश्चया चा मेरु अचल, श्रीनाथ मनी निर्मल। प्रसन्न श्रीमुखकमल। बुद्धि अविकल निज स्थिति॥

पर ये छोग इन्हें कोस-कोसकर कहने छगे कि, 'कैसा दुस्साहसी आदमी है। परमहसको गाड़कर निश्चिन्त बैठा है। वेद-शास्त्रका एक अक्षर नहीं जानता, मनमाना व्यवहार करता है, उद्धतपनेसे महन्त बना बैठा है और दुनियाको ठग रहा है। नाम-जपके बहाने न जाने क्या-क्या करता है। देखते तो यह हैं कि सब-को कर्मश्रष्ट कर रहा है, ब्राह्मण्यको ही नष्ट करनेपर तुला है।'

फिर ब्राह्मणोंने ही परमहंसकी हत्याके दोषका परिहार भी सुझाया । कहा---'पहले ज्ञानदेवने भैंसेसे वेदमन्त्र कहलवाये वैसे तुम इस पत्थरके नन्दीसे चरी चरवाओ, अन्यथा बड़े पापके भागी बनोंगे।' इसपर नाथ महाराज हाथमें चरी लेकर नन्दीके

सामने खंडे देवन म प्तनाय . निश्टकर्

हम्।

से उन्होंने से वह नन स्वामीकी रेते हैं।

43,5 के साय भाग चार प्रवसी ह्ये। मार्गित 'आपहोगोंके है इसमें ५% एक साम का

है। उसे हि दिनसे रात दिन के यहाँ स्वा ः

नाय <sub>महाराजके</sub>

खागत हुआ।

李严, 那才荒草

起照点計

कार के दर्भ

7 5 1

海南三十月1757

The state of the state of

सामने खड़े होकर बोले—'जिन ब्राह्मणोंके वचनसे मूर्तिमें भी देवत्व आ जाता है, उन ब्राह्मणोंकी बात रखो।' यह वचन एकनाथ महाराजके मुखसे निकलते ही नन्दीने जीम बाहर निकालकर वह चरी खा ली। यह देखकर ब्राह्मण आश्चर्यसे दंग रह गये। इस प्रकार परमहंस दण्डवत्-स्वामीकी 'हत्याके पाप' से उन्होंने नाथको मुक्त किया। अनन्तर नाथ महाराजकी आज्ञा-से वह नन्दी गङ्गातटपर जाकर नदीमें कूद पड़ा। पैठणमें दण्डवत्-स्वामीकी समाधि और नन्दी दोनों ही यात्रियोंको दिखायी देते हैं।

## ५-क्षुचित त्राह्मणोंका सत्कार

एकनाथ महाराजको कष्ट देनेवाले लोग कष्ट देनेमें एक-दूसरे-के साथ मानो होड़ बदा करते थे। एक बार आधी रातके समय चार प्रवासी ब्राह्मण पैठणमें आये और रहनेके लिये आश्रय हूँढ़ने लगे। मार्गके श्रमसे वे बहुत क्षुधित थे। उनसे इन दुष्टोंने कहा— 'आपलोगोंके ठहरने लायक एक स्थान है। यह सामने जो मकान है इसमें एकनाथ नामका एक बड़ा दाता रहता है। सैकड़ों ब्राह्मण एक साथ आ जायँ तो भी सबको भोजन कराके वह सन्तुष्ट करता है। उसे सिद्धियाँ भी प्राप्त हैं। आपलोग वहीं जाइये।' सात दिनसे रात-दिन ऐसी मूसल्थार चृष्टि हो रही थी कि नाथ महाराज-के यहाँ सूखा ईंघन बिल्कुल नहीं रह गया था। जब ये प्रवासी नाथ महाराजके यहाँ पहुँचे तब सदाकी भाँति उनका आगत-स्वागत हुआ। जब माल्स हुआ कि प्रवासी ब्राह्मण भूखे हैं तब ११८

नाथ महाराजने बहुत जल्द रसोई बनानेको गिरिजाबाईसे कहा। लकड़ी गीली होनेसे रसोई जल्दी न बनेगी यह सोचकर उन प्रवासियोंकी क्षुधा-व्याकुलतासे नाथका चित्त बड़ा ही व्याकुल हो **उठा और उन्होंने उद्भवसे कहा कि 'देखो, अपना यह मकान** लकड़ीका ही तो है। एक मंजिल गिराकर लकड़ी इकड्डी करो।' पर यह सोचकर कि इसमें कुछ देर छगेगी उन्होंने और भी जल्दीका एक उपाय किया । अपने पछंगकी निवार खोछ दी और पावा-पाटी तोड़कर ईंधन प्रस्तुत कर दिया और चट रसोई बनानेको कहा ! नाय ऐसी खातिर करनेवाले थे कि इस मौकेपर ठण्ढे पानीसे स्नान करनेमें प्रवासियोंको कष्ट होगा यह सोचकर उन्होंने तुरत पानी गरम कराया और स्नान करनेके लिये गरम पानी दिया। गिरिजाबाईने स्वयं रसोई बनायी और मोजन परोसा। मोजनके समय गरमाहटके लिये अँगीठियाँ ब्राह्मणोंके समीप रखी गयीं। ब्राह्मणोंने यथेष्ट भोजन किया और उनके सन्तोषसे नाथको भी बङ्ग सन्तोष हुआ । नाथ महाराजका यह अतिथि-प्रेम देखकर ठन ब्राह्मणोंने उनकी बड़ी सराहना की और कहा कि 'मोजनार्थियोंको तम करनेवाले आप ही-जैसे धन्य हैं।' नाय जो कुछ करते, अन्तः करणपूर्वक करते थे। चार भले आदमी हमें अच्छा कहें और हमारा नाम हो, इस ख़्यालसे भी अतिथिसत्कार करनेवाले लोग होते हैं. पर नाथ जो अतिथिसत्कार करते थे वह स्वधर्म जानकर निष्काम-बुद्धिसे करते थे। उनके सब कमोंमें और सबके साथ सब प्रकारके व्यवहारोंमें उनका प्रेममय अन्तःकरण रहता या । 'आत्मवत्सर्वमृतानि यः पश्यति स पश्यति' इस सिद्धान्तके अनुसार

उनका वर्ताव कव कहाँ रोना पाहिये

HH

अपने घर ..

वद नायका

'उन्होंने उन

देखा। . भाषे और वे

इपटे पर गा

ŧ,

उनका बर्ताव था। ऐसा शुद्ध भाव, ऐसा सचा प्रेम हमारे अन्दर कब कहाँ जाग उठता है, यह जिस-तिसको खयं ही देख रेना चाहिये।

### ६-वडारियोंका सम्मान

किसी-न-किसी प्रकार छोगोंके कान भगवान्का नाम सुनें इसलिये नाथ महाराजने कई दिन यह उपाय किया कि जो कोई कीर्तन सुनने आता उसे अञ्जलि भर शकर बाँटते थे। एक बार वडारी-जातिके दो पुरुष और एक स्त्री शकर पानेकी आशासे महाराजके यहाँ आये, कीर्तन सुननेवाले श्रोताओंकी इतनी भीड़ थी कि इन्हें कहीं बैठने या खड़े होनेकी भी जगह न मिली ! इसलिये ये लोग नायके रायनागारमें ही घुस गये। कभी कीर्तन तो सुना था नहीं, यह अम्यास ही नहीं था कि घडी-दो-घडी आसन लगाकर बैठते और श्रवण करते । शयनागारमें जो घुसे सो शयान ही हो गये । वे दोनों पुरुष नाथका पलग मुलायम देखकर, उसपर जो जरा छेट गये कि उन्हें नींद ही आ गयी और उनके पायताने वह स्त्री भी सो गयी। जब कीर्तन हो चुका, तब शकर छेकर सब छोग अपने-अपने घर चले गये । मकानके बाहरी दरवाजे बन्द करके उद्भव जब नाथका विस्तर लगानेके लिये उनके शयनागारमें गये तब उन्होंने उन स्री-पुरुषोंको खरीटे मारते हुए बेढंगे तौरपर पड़े देखा । उद्भवने शोर मचाना शुरू किया, तब नाथ उस कमरेमें आये और वे छोग भी जाग उठे। उद्भव मारे क्रोधके उनपर अपटे पर नाथने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अलग किया और

147 क्षेत्रे कियो हो इस्ति वर्गन क्तंतर हैना 高种 护耳师 ः हम महिल्ली। 南流流流 古一古典的社 计行行行计 **经济不然不** 

्रांत्रप देशा हरी हैं +

中部部部門

ابد بينو وينها بينوا

न्त शहरीके देखें

द्रानं र हो है हम हो है

· 李子子 ( ) ( ) ( )

ज नंदेश तर्व

4 इराबाई सि विक्रिक्त हैंग

## श्रीएकनाथ-चरित्र

वडारियोंसे बड़े प्रेमसे पूछा, 'तुम लोगोंको नींद अच्छी लगी थी न ? उद्धवने व्यर्थ ही तुम्हे जगाया ! तुम लोग सोओ, आरामसे सोओ, अब तुम्हें कोई नहीं जगावेगा और कोई गुस्सा भी नहीं होगा । सबेरे तक आनन्दसे सो रहो ।' यह सुनकर वडारी बड़े लिजत हुए, नाथके चरणोंपर लोट गये । आधी रात बीत चुकी थी, इसल्ये नाथने उन्हें रातमर अपने ही यहाँ टिका लिया और दूसरे दिन उन्हें भोजन कराकर, पुरुषोंको धोती और स्त्रीको साडी देकर विदा किया । बिदा होते समय नाथके बारेमें इन वडारियोंके हृदयमें क्या-क्या भाव उठे होंगे !

# ७-गधेको प्राणदान!

काशीकी यात्रा करके नाथ रामेश्वर जा रहे थे। रामेश्वरके समीप पहुँचे तब उद्धव आदि पीछे-पीछे आ रहे थे और नाथ मगविचन्तन करते हुए आगे-आगे चल रहे थे। ऐसे समय पासके रेतीले मैदानमें नाथको एक गधा छोट-पोट करता दिखायी दिया। नाथ उसके समीप गये। देखा, गधा पानीके बिना छटपटा रहा है। नाथने तुरन्त अपनी काँवरसे पानी लेकर उसके मुँहमें डाला। त्यों ही गधा उठा और मजेमें वहाँसे चल दिया। उद्धवादि सब लोगोंने पास आकर प्रयागका जल गधेको पिलाते देखा तब मन-ही-मन उन लोगोंने सोचा कि प्रयागका गंगाजल व्यर्थ ही गया और यात्रा भी निष्फल हो गयी। तब नाथ महाराजने हँसकर उन लोगोंसे कहा—'भलेमानसो । वार-बार सुनते हो कि भगवान सब प्राणियों-के अन्दर हैं, फिर भी ऐसे वावरे बनते हो ! समयपर याद न रहे

तो वह ज्ञान स्थाप है र स्यान यह ब्राह्मण, आत्मामें भी है सगतान् स्थान देह समान समान ही है समान ही है समान ही है

चिनाय हो ते

मी नहीं। ना

समदर्शनका (

है कि एका

वनका वह

नायके वसे र ने . व दर्शनके छिये . क्या पुराण धुनन

शिश्लीदरपरायण स्वय ही रोज ल

स्टर्साङ

तो वह ज्ञान किस कामका ? प्रसंगपर काम न आना क्या ज्ञानका लक्षण है ? यह मच्छर है और यह हाथी, यह चाण्डाल है और यह बाह्मण, यह गो है और यह गधा, इस तरहका मेद क्या आत्मामें भी है ? मेरी पूजा तो यहींसे श्रीरामेश्वरको पहुँच गयी । भगवान् सर्वगत और सदूप हैं । भगवान्से खाली भी क्या कोई जगह हो सकती है ? देहको ही देखो तो राजाकी देह और गधेकी देह समान ही तो है । इन्द्र और एक चींटी दोनों देहतः समान ही हैं । देहमात्र ही नश्वर है । ब्रह्मासे लेकर चींटीतक सबके शरीर नाशवान् हैं । शरीरका परदा हटाकर देखो तो सर्वत्र भगवान् ही हैं । भगवान्के सिवा और क्या है ? अपनी दृष्टि चिन्मय हो तो सर्वत्र चैतन्य ही है । चैतन्यके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं।' नाथके ये शब्द सुनकर उद्धवादिको महाराजके समदर्शनका फिर एक बार स्मरण हो आया । मयूर किने कहा है कि एकनाथने प्यासे गधेको जो द्याई अन्तःकरणसे पानी पिलाया, उनका वह सरकर्म 'लक्ष विग्र-मोजन' के समान ही हुआ ।

### ८-विष्णुसहस्रनामका पाठ

नाथके मकानके समीप ही एक उद्यमी आदमी रहता था। उसे द्रव्योपार्जनके सिवा और कोई वात नहीं सूझती थी। कभी दर्शनके लिये किसी देवमन्दिरमें जाने या हरि-कीर्तन अथवा कथा-पुराण सुननेमें उसे कोई आनन्द नहीं आता था। वह केवल शिश्रोदरपरायण था। नाथको उसपर दया आ गयी और वह स्वयं ही रोज उसकी दूकानपर जाकर बैठने लगे। नित्य उसे

१२२

### श्रीएकनाथ-चरित्र

एक श्लोक लिख देते, उससे वह याद कराते और फिर दूसरे श्लोकका पाठ देते। यह क्रम था। होते-होते उसे अनायास समग्र विष्णुसहस्रनाम कण्ठ हो गया। तब उससे कहा कि इसका पाठ रोज किया करो। फिर कुछ दिन बाद एकनाथ महाराजने उसे एक आसन सिखाया और नित्य ब्राह्ममुद्रूतेंमें स्नान करके आसन लगाकर इसके दस पाठ करनेको कहा। इस तरह उसकी वाणीपर कुछ ऐसा संस्कार हुआ कि मृत्युकालमें वह अस्खलित वाणीसे विष्णुसहस्रनामका पाठ करता रहा। उसके प्राण अनायास निकले और वह स्वयं विष्णु-लोकको प्राप्त हुआ।

# ९-वेश्याका उद्घार !

पैठणमें एक वेश्या वड़ी चतुर, सुन्दर और नृत्यगायनादिमें निपुण थी। नाथ महाराजके यहाँ श्रीहरि-कीर्तनादि श्रवण करनेके लिये कोई भी जा सकता था, किसीको भी मनाई नहीं यी। वह वेश्या भी महाराजका भागवत-पुराण सुननेके लिये जाया करती थी। उसका पेशा खराव था और दुराचार बढ़ानेवाले पेशेको कोई भी अच्छा नहीं कह सकता। पर यह मानना पड़ेगा कि उसके भी हृदयमें भगवान्का प्रेम था। नाथकी अमृतमय वाणीसे भागवतके आठवें अध्यायमें पिंगलाख्यान जब उसने सुना तबसे उसकी चित्तवृत्तिमें बड़ी क्रान्ति हो गयी! जिन दीन-हीन पुरुषोंके हाथ केवल धनके लिये यह शरीर बेंचना पड़ता है उनमेंसे प्रस्थेक पुरुष नाथ महाराजकी उक्तिके अनुसार किस

प्रकार 'कृपण प्रकार 'दुर्वछ ै प्रकार छटी और तो और मन दी-मन वा मनमें भी े यह उसने देल

> ं ... रेवे दुर्गन्य नर्ते हा निकल रहा है ये मल रात-वे सीर हड़ी और सावान्ने जिसे नष्ट नहीं होता की रोस ही ज

ऐसे ऐसे अयन्त सन्तरः -अकेटी ही नैठी चित्त हुट्या ११२ और वह यह . े महाराजने पनित्र :

के इस्तर स्त्रों के दें। व र निने हे ह रेक म से ही 李京都有写 . 物对方用质 · 神中耳 科尔 FIRMI hat British

**对节门的**有用的

तान हरते।

केश हर । इस द

· 一大

计中央部分

**声音话传** 

本本金金

अकार 'कृपण है कि उससे धन भी नहीं दिया जाता' किस प्रकार 'दुर्बल है कि उससे कामवासना भी तृप्त नहीं होती' किस प्रकार छली है कि 'उससे सन्चा प्रेम करना भी नहीं बनता' और तो और 'पीछे मिछनेसे भी इन्कार कर देता है' यही वह मन-ही-मन बरावर सोचा करती थी। पिंगलाके समान उसके मनमें भी विराग उत्पन्न हुआ। मनुष्यका शरीर कितना गन्दा है यह उसने देख लिया और उसे इससे घूणा हो गयी।

'शरीरके अन्दरसे कैसी विलक्षण दुर्गन्ध आती है। यही दुर्गन्ध नवों द्वारोंसे रात-दिन वहा करती है । मैछा बराबर बाहर निकल रहा है। देखकर अपना ही जी अपनेसे हट जाता है। ये मल रात-दिन जलसे घोनेपर भी साफ होनेवाले नहीं है। यह शरीर हड़ी और मांससे घिरा विष्ठा-मूत्रका गोला है जिसे बार-बार आलिङ्गन किया और फिर भी जिससे जी नहीं भरा। अच्युत भगवान्ने जिसे अपना वह सुख दिया जो किसी भी हालतमें नष्ट नहीं होता उस इदयस्थ आनन्दको मैं भूल गयी और काम-की तृप्ति ही जहाँ नहीं हो सकती उसपर छट्टू हुई।'

ऐसे-ऐसे भाव हृदयमें उठने छंगे, उनसे वह वेश्या अत्यन्त सन्तप्त हुई । आठ दिन वह अपने घरका द्वार बन्द करके अकेली ही बैठी रही। उसका जीवन-जम बदल गया, अनुतापसे चित्त झलस गया । एकनाथ महाराजका बारम्बार स्मरण होता और वह यह सोचती कि क्या इस पापराशिके इस पापसदनमें महाराजके पवित्र चरण आ सकते हैं। एक दिन इसी प्रकार वह सोच

१२४

रही थी, उसी समय गङ्गा-स्नान करके एकनाथ महाराज उसी रास्तेसे हौट रहे थे। ऊपरसे उसने महाराजको देखा और दरवाजेपर आकर वह बढे विनम्रभावसे बोली, 'क्या महाराजके चरण इस घरको पवित्र करेंगे 2 नाथ महाराजने कहा, 'हाँ, चल सकता हूँ।' यह कहकर वह उसके पीछे-पीछे जपर गये। उद्भव भी साथ ही थे। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा और यह सोचकर कि दुर्षोंको निन्दा करनेका यह अच्छा अवसर दिया, वह बहुत दुखी हुए। उद्भव भी नाथके पीछे ऊपर गये। वहाँ एक चौकी रखी थी जिसके चारों ओर चौक पूरा गया था। इस चौकीपर उसने महाराजको वैठाया और स्वयं कमरेके द्वारपर अष्टभाव-रोमाञ्चित होकर खड़ी रही । उसके मुँहसे शब्द न निकले, महाराज भी मौन थे। आधी घड़ी सन्नाटा छाया रहा, किसीके मुँहसे कोई शब्द नहीं निकला। 'कहाँ यह महात्मा और कहाँ मैं महापापिन! फिर भी विनती करते ही यह यहाँ आ गये, यह इनकी कितनी बड़ी दया है।' यह सोचकर उसका कण्ठ रूँघ गया। सूर्यके उदयके साथ ही सारा अन्धकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह नायके दर्शनमात्रसे उसकी हृदयगत सारी पाप-वासनाएँ नष्ट हो गयीं । इसे सचा अनुताप हुआ है और इसके हृदयमें सचा भगवत्प्रेम जाग उठा है। यह देखकर महाराजके चित्तमें दया भा गयी और उन्होंने उसे धैर्य दिलाया । उसके नेत्रोंसे अखण्ड अश्रुधारा वह रही थी और इसके साथ सारा पाप निकला जा रहा था। वीजको शुद्ध देखकर महाराजने 'रामकृष्णहरी' मन्त्रका उपदेश कर उसे सत्कर्मका ऋम वताया । तदनुसार अपनी जीवन-

चर्या वनाकर े. '... का घोष काते

W,

एकनाय था, जब तीन कीर्तन समाप्त षर्मे सन छोग देखते हुए एक लोग अपने काम आरम ^ ट्यों इन्होंने 🕆 ्र निमलनेक छे छें, दने पाँन पास पहुँचे, ू और एकनाय भर वह दस्य एक मित उन्हें कुछ ^ भारा पिछला के खेटते-खेटते वे ए

निकाले । चोरोने "

कि इसी महात्माके

चर्या बनाकर वह दस वर्षमें इतनी त्रिमल हो गयी कि मत्युकालमें श्रीकृष्णस्वरूपका घ्यान और 'कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण' मन्त्र-का घोष करते हुए उसने बड़ी शान्तिसे देह-त्याग किया।

### १०-चोरोंका सत्कार

" THE THE

रं या नहीं वि

क से सा नेहा

marit.

· 李· 李 张 ·

就要是 艾萨楚

· 不 100100

المثنية إبية تربية

r hat the first

एकनाय महाराजके यहाँ एक दिन रातको हरिकीर्तन हो रहा था, जब तीन चार श्रोताओंकी भीड़में घुसे और इस विचारसे कि कीर्तन समाप्त होनेपर सब लोग अपने-अपने घर चले जायँगे और घरमें सब लोग सो जायँगे तब अपना काम बनावेंगे. ये लोग मौका देखते हुए एक जगह छिपे वैठे थे । कीर्तन समाप्त हुआ और सब लोग अपने-अपने घर चले गये । दो वजेके लगभग चोरोंने अपना काम आरम्भ किया । कपड़ा-लत्ता और कुछ अच्छे वर्तन जो हाय लगे इन्होंने पीछले दरवाजेके पास ला रखे, दरवाजा खोलकर बाहर निकलनेको तैयार हुए, पर इस लोभसे कि और जो कुछ मिले के कें, दबे पॉव घरमें इधर-उधर हूँढ़ने लगे । हूँढते-हूँढते देवगृहके पास पहुँचे, वहाँसे देखा, अन्दर एक दीपक टिमटिमा रहा है और एकनाथ महाराज आसनपर बैठे समाधिक आनन्दमें मग्न हैं। यह दश्य एक बार उन्होंने देखा और उनकी दृष्टि नष्ट हो गयी. फिर उन्हें कुछ दिखायी नहीं दिया । कुछ सूझता ही नहीं था, अगला-पिछला कोई दरवाजा ही नहीं मिलता या । आँखमिचौनी खेलते-खेलते वे उन वर्तनोंपर गिरे, और नाथ देवगृहमेंसे बाहर निकले । चोरोंने महाराजको देखा था और यह समझ लिया या कि इसी महात्माके प्रभावसे हम छोगोकी ऑखें अन्धी हो गयी हैं।

वे महाराजके चरणोंपर गिर पड़े और रोने छगे। एकनाथ महाराजने उनकी आँखोंपर हाथ फेरा तब उन्हें पूर्ववत् दृष्टि प्राप्त हुई। चोर यह चमत्कार देखकर अत्यन्त चिकत हुए, उनकी बुद्धि भी पलट गयी। उन्होंने महाराजको बता दिया कि हम लोग चोर हैं और चोरी करके ये कपड़े और वर्तन छिये जा रहे थे। चोरोंने कपड़े और वर्तन उन्हें दरवाजेके पास छे जाकर दिखा दिये । एकनाथ महाराजकी समता अटल थी । उन्होंने चोरोंसे कहा 'तुम छोग बहुत थक गये होगे, इसछिये पहले भोजन कर लो और पीछे यह सब सामान छे जाओ | हम छोग कोई रुकावट नहीं करेंगे। बल्कि तुम्हारे लिये मैं इसे तुम्हारे स्थानतक ढोकर पहुँचा भी सकता हूँ । कोई सोच-संकोच मत करो। चोरी करना तुम्हारा धन्धा है । तुम छोग यह सब छे जाओ । शान्ति, क्षमा, दया हमलोगोंका धर्म है, उसका पालन हम लोग करेंगे ।' यह कहकर नाथ महाराजने अपनी उंगलीमेंसे अँगूठी निकालकर वह भी उनकी ओर फेंक दी! नाथके इस निष्कपट सौजन्यसे वे चोर अल्पन्त चिकत हुए तथा और भी अधिक नम्र हो गये। दुर्जन भी सज्जनोंके व्यवहारसे सज्जन बनते हैं। संसारमें दुर्जनता अनेक बार हमारी दुर्जनतासे ही बढ़ा करती है। सौजन्यका व्यवहार देखकर भी यदि दुर्जन न चेतें तो उनकी दुर्जनताका कोई इलाज ही इस मृत्युलोकमें नहीं है यही कहना पड़ेगा। पर जलमें जैसे चट्टानोंको फोड़नेकी ताकत है वैसे ही सौजन्यमें दुर्जनताको जीतनेकी सामर्थ्य है । परन्तु सौजन्यकी इस सामर्थ्यका भरोसा सन्तोंके समान साधारण मनुष्योंको न होनेसे साधारण मनुष्य

के न्यायसे द सम्भव 🐫 . सन्तिके

'बसको तस'

सोहवतसे ही भगनद्रुप है

भेळा बुरा वन 引用で

हटा दिया ए ही बुर्गाकी समिद्।न-द्*र्*वः

はいが प्रहण काते हैं. दे हालते हैं।

निरहङ्कीर उ प्रकारसे भगन

ग्या । महाराः कारायी और भे नहीं है गये।

स्मरण । और उस

दिया, वे सदायार, षे कीर्तन सनकार्

接到两颗 **Emani** - काहा लंगे 计元素标剂 竹河台南 न्स लहेलहे **丁語制新**精 京府 古井市 131日本部 **主流**表前情報 म ने ले · 深下流流 [ [ 作品 नं जी को वेशि क्षेत्र है। जेत हैं के होने ्ती है। से वर्ष संसे स्वां कृतिय ार तो कहता होता हा*ले* न है की ही सिक्कों है ने की ्र हे इस्मेर स्टब्स्ट के किया है। इस्मेर ने होंगी स्टब्स्ट क्ष

477

'जसको तस' का राजसी उपाय ही किया करते हैं। 'जसको तस' के न्यायसे दुर्जनोंको वश करना जितना सम्भव है उससे अधिक सम्मव सौजन्यसे उन्हे वशमे करना है। इस बातके उदाहरण सन्तोंके चित्रोमें मिलते हैं । दुर्जनका दुर्जनत्व दुर्जनोंकी संग-सोहबतसे ही उत्पन्न होता और बढ़ता है। स्वयं मनुष्य स्वमावतः भगवदूप है और सब विकार मायिक हैं। बाहरी उपाधिसे वह भला-बुरा बना दिखायी देता है। जलका सहजधर्म तो शीतलल है, पर अग्निसयोगसे वह गरम होता है, वह अग्निसंयोग यदि हटा दिया जाय तो जैसे जल अपने सहज रूपको प्राप्त होगा, वैसे ही बुराईकी उपाधियाँ हटा देनेपर मनुष्य खमावतः निर्मळ सिचदानन्दरूप ही है। सन्त यह अनुभव करते हैं कि ईश्वर सब प्राणियोंके इदयमें हैं और इसिछये वे केवल चिद्रुपत्व ही प्रहण करते हैं, बाकी गुण-दोष जो प्रकृतिके हैं वे प्रकृतिको ही दे डालते हैं । इस चिद्रूपपर नित्य आरूढ़ होनेसे शान्ति, समता, निरहङ्कार आदि गुण सन्तोंमें सहजभावसे ही रहते हैं। इसी प्रकारसे एकनाथ महाराजके सौजन्यसे उन चोरोंका मन पळट गया । महाराजने गिरिजाबाई और उद्धवको जगाकर रसोई तैयार करायी और चोरोंको मोजन कराया । चोर अपने साथ कुछ भी नहीं छे गये । छे गये केवल एकनाथ महाराजकी उदारताका सारण । और उस स्मरणसे शुद्ध होकर उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया, वे सदाचारपूर्वक रहने लगे और बार-बार एकनाथ महाराज-के कीर्तन सुनकर सद्गतिको प्राप्त हुए ।

# ११-रिनया महार और उसकी स्त्री

रनिया उर्फ विवेक नामका एक महार पैठणमे रहता था। वह बड़ा श्रद्धाल और सदाचारी या । उसकी स्त्री भी उसके ही समान प्रशीला थी । स्त्री-पुरुष दोनों ही एकनाथ महाराजका कीर्तन सनने प्रतिदिन आया करते थे और बाहर बैठकर नाम-घोष किया करते थे । एकनाथ महाराज गङ्गास्नानके लिये जायँ उससे पहले रनिया और उसकी स्त्री आरी-पारीसे उनके चलनेका रास्ता झाह देकर साफ करते थे। एक दिन एकनाय महाराजके ज्ञानेश्वरीके प्रवचनमें विश्वरूप-दर्शनका प्रसङ्ग छिड़ा था। प्रवचन जत्र समाप्त हुआ तव रनियाने महाराजसे पूछा, महाराज! भगवान् श्रीकृष्णने जव विश्वरूप धारण किया तव यह रनिया कहाँ या ?' महाराजने तत्काल ही उत्तर दिया—'तुम भी श्रीकृष्णरूपमें ही ये ।' रनिया और उसकी स्त्रीने घर जाकर सोचा कि जब सारे विञ्वमें भगवान् ही रम रहे हैं, तब एमारा शरीर महारका होनेपर भी अपने हृदयमें तो भगवान् ही निरान रहे हैं। कुछ दिन बीतनेपर उन पति-पत्नीकी यह इच्छा हुई कि एक दिन एकनाथ महाराजको अपने यहाँ भोजनके जिये बुढाना चाहिये । उनका इस प्रकार समागम होनेसे हमलोगोंका उद्धार हो जायगा । रनिया और उसकी सी अन्य महाराँकी अपेका अधिक शुचिता और स्वन्छनांक साथ गा। करते थे, अगुनि पदार्पको स्पर्धा भी नहीं करने ये और रानि-पीनेमें गड़ा विनार रखते थे । मुलमें सदा बिहुछ-मानका यद करते हुए अपने

अचरण , उन्हें अपनी तया मगु वपेशा े से भोजनके किया । ना बहा कोला-उचर दिया . इस मेद्रमा दिखायी दे कि देखें, नाने हैं। ५: योद्देशहे 🖟 बेखाने हुने 南山南 मोजनके जिने क्षानि के सम्बद्धीं । رُ. آلا المحسنة في الله المحسنة

कार मीरमी ह

इन्सें बहुँ। तो -

ì

Ž,

\*\*\*\*\*

かっかせ

で、最後は

THE FIRST

स्य गुन्ते हैं।

计就会设施

ng brend

المراجع المراثة

7.77 Filip Foreign (II

F. 1 S. C. C. 14 54

10 13 THE THE

ξ

mid-mitted

प्रत्येक काममें दक्ष रहते थे। शरीर अवश्य ही महारका था, पर आचरण सर्वथा ब्राह्मणका-साथा। उनकी बिरादरीके छोग विनोदसे उन्हें अपनी बिरादरीका ब्राह्मण ही कहा करते थे और ऋदाचरण तथा भगवद्भक्तिमें तो वे दोनों सचमुच ही छाखों बाह्मणोंकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ ये । एकनाय महाराजको उन्होंने बड़े सद्भाव-से भोजनके लिये न्योता दिया और नाथ-महाराजने उसे स्त्रीकार किया । नगरके लोगोंको जब यह बात मालूम हुई तब ब्राह्मणोंने वडा कोलाहल मचाया । नाथ महाराजने इस कोलाहलका यही उत्तर दिया कि-- 'वह अन्त्यज तो है पर उसके ज्ञानमें 'मेरा-तेरा' इस भेदभावकी कोई पहचान नहीं है । वह आत्मत्वसे परिपूर्ण दिखायी देता है, वह सबके लिये समान है।' ब्राह्मणोंने सोचा कि देखें. एकनाय महाराज उस महारके यहाँ कैसे भोजन करने जाते हैं। एकनाथ महाराजके घरसे उस महारके घरतक रास्तेमें थोडे-थोडे फासलेपर ब्राह्मण लोग प्रतीक्षामे बैठे रहे। नाय वेखटके सबके सामने घरसे बाहर निकले और रनियाके घर पहॅचे । रनिया और उसकी स्त्रीने एक साथ उनकी पूजा की. भोजनके लिये आसन बिछाया, पत्तल रखी, चौक पूरा और महाराजसे बैठनेके लिये प्रार्थना की । महाराज आसनपर बैठ. पकान परोसे गये और महाराजने भोजन किया । पर इसी समय एक चमत्कार हुआ। वह यह कि जिस समय नाथ यहाँ भोजन कर रहे थे, उसी समय बहुतोंने उन्हें अपने घरपर भी उसी रूप और भेषमें देखा था। एक ही एकनाय एक ही समयमें कहाँ तो अपने घरपर भागवतका प्रवचन कर रहे हैं और

कहाँ उसी समय रिनयाके यहाँ भोजन भी कर रहे हैं। यह चमत्कार जब उन ब्राह्मणोंने देखा तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उनके छिये यह समझना कठिन हो गया कि उन दोनोंमेंसे सच्चे एकनाथ कौन हैं ? तब उन छोगोंकी यही धारणा हुई कि रिनयाका सद्भाव जानकर भक्तवत्सल भगवान् पाण्डुरंगने ही एकनाथके भेसमें रिनयाक घर जाकर भोजन किया होगा।

# १२-ब्राह्मण और पारस

पैठणमें एक ब्राह्मणके पास पारस-पत्थर था। इस पत्थरको वह अपने प्राणोंसे भी अधिक प्यार करता था। एक बार उसे यात्राके निमित्त कहीं दूर जाना था। अब यह पारस कहाँ रखा जाय ! एकनाथ पूर्ण भगवद्भक्त हैं यह जानकर ब्राह्मणने पारस उन्हींके पास रखा। एकनाथ महाराजने उसे देवताओंके सिंहासनके नीचे रख दिया। दूसरे दिन जब उद्धव देवताओंका निर्माल्य उठाने छंगे तब उसके साथ पारस भी आ गया। निर्माल्यके साथ पारस भी गंगाजीमें गया। डेढ़ वर्ष पश्चात् वह ब्राह्मण छौटा और अपना पारस माँगने छगा। नाथको अबतक कभी उसका स्मरण भी नहीं हुआ था। उन्होंने उद्धवसे कहा कि देखो, सिंहासनके नीचे कहीं होगा, उसे उठा छाओ। पर वह अब वहाँ काहेको भिछता ! उद्धवने कहा कि निर्माल्यके साथ उसे भी गगा-प्रवाह हो गया होगा। ब्राह्मणको एकनाथ महाराजपर सन्देह हुआ। सोचा, दाछमें कुछ काछा है। वह और क्या सोचता ? वह पारसको जितना मृल्यवान् समझता था, उतना ही मृल्यवान् उसे एकनाथ महाराज

मी समझते हर कोई हर बेचारा यह स्थिति भी , मक होग

> एकनाय उत्तरकर े हाय ऊपर हो।' म

निकाला | ? एक पत्यर महात्माके ह

पर इससे , पर इससे ,

एक चा रहे थे। जा रहा था। गयी और वन्चा

मैदान सूर्यक्षी चार और नामसे बही मन्द्र

बही सकता या .

ल्लोक नाम्बंद्रमं नाम्बंद्रमं निम्मं निम्मं स्क्रिक्

: Eta

ž

 मी समझते होंगे, इससे अधिक वह और क्या समझ सकता था है हर कोई हर किसीको अपनी ही कसीटीपर कसा करता है । वह बेचारा यह क्या जाने कि 'भगत्रान्के चरणोंमें आधे क्षणकी स्थिति भी इतने अनुपम आनन्दकी होती है कि उसके सामने मक्त छोग त्रिमुत्रन-त्रिभव-सम्पत्तिको भी तृणप्राय मानते हैं ।' एकनाय महाराज उस ब्राह्मणको गङ्गा-किनारे छे गये, जलमें उत्तरकर गोता लगाया और दोनों हाथ मरकर पत्थर उठा लाये, हाथ ऊपर करके बोले, 'इनमें जो तुम्हारा पारस हो उसे निकाल छो।' ब्राह्मणने अपनी जेबसे पारसकी परीक्षाके लिये लोहखण्ड निकाल । देखा सभी पत्थर पारस ही तो हैं । एकनाथ महाराजने एक पत्थर उसे दिया और बाकी गङ्गाजीमें डाल दिये । जिस महात्माके हाथके स्पर्शसे जीत्र ब्रह्म हो जाता है वह क्या सोना-मोतीसे खल्चा सकता है ! नालेके लिये वर्षाका मले ही बद्दा महत्त्व हो पर इससे समुद्रको क्या !

## १३-अन्त्यज बालक और कोड़ी ब्राह्मण

एक दिन एकनाथ महाराज मध्याह्-सन्ध्याके छिये गंगाजी चा रहे थे। रास्तेमें एक महारका बच्चा अपनी माके पीछे दौड़ता चा रहा था। मा पानी भरने जा रही थी, जल्दीमें कुछ अने बढ़ गयी और बच्चा पीछे कहीं छड़खड़ाकर गिरा पड़ा! बाछका बह मैदान सूर्यकी प्रखर किरणोंसे भट्टी हो रहा था। बच्चेके मुँहसे छार और नाकसे सीड़ निकळ रही थीं। बच्चा तेजीसे दौड़ बहीं सकता था और माको आगे जाते देख उसका मन पीछे

छौटनेको भी न होता था । इस हाछतमें पड़े, धूपसे हैरान उस बचेको देखकर नाथका अन्तःकरण विकल हो उठा। उन्होंने चट उस बन्चेको गोदमें उठा लिया, उसका नाक-मुँह साफ किया और उसे अपनी धोती ओढ़ाकर धूपसे बचाते हुए महारोंकी बसतीमें छे आये | वहाँ पहुँचते ही बच्चेने अपना घर पहचान लिया | घरमेंसे उसका बाप दौड़ता हुआ बाहर आया, इतनेमें मा भी गगरी छिये आ पहुँची । महाराजने बचेको उसके मा-बापके हवाले किया और 'बचोंको ऐसे छोड़ न देना चाहिये, उनको हर तरहसे पालना-पोसना चाहिये, इसमें ला-परवाही करना ठीक नहीं' इत्यादि उपदेश करके गङ्गातटपर चले गये । स्नान-सन्ध्यादि करके महाराज घर गये और नित्य-कर्ममें लेंगे । इस घटनाके कुछ दिन बाद त्र्यम्बकेश्वरका एक वृद्ध ब्राह्मण पैठणमें आया । इसे कुंछरोग हो गया था और उससे यह वहुत ही पीड़ित था। पैठणमें आकर एकनाथका घर पूछता हुआ वह सीघे एकनाथ महाराजके ही घर पहुँचा । मध्याह्रका समय था । महाराज काकबिछ डाछने दरवाजेके बाहर आये तो यह दुखी ब्राह्मण उनके पास गया और अपना हाल वताने लगा। अपना नाम-ठिकाना सत्र वताकर उसने कहा, 'यह कुष्ठ जाय इसके लिये मैंने त्र्यम्बकेश्त्ररमें अनुष्ठान किया। आठ दिन हुए, भगवान् शङ्करने स्वप्तमें दर्शन देकर मुझसे कहा कि जाओ तुम पैठणमें जाकर एकनाथसे मिलो और व्याकुल होकर उसने जो महारके एक वचेके प्राण बचाये हैं उसकी उसे याद दिलाओं। इस उपकारका पुण्य यदि वह तुम्हारे हाथपर सकल्प कर दे तो

हुम रोगमुक्त और नायके ब्राह्मणकी कोई पुण्य जानें ! रेज

ता ने मैं त्र् एकनाय ही वाने े

आपका ः जितनेके : इस इच्छाके

वसको <sub>ए .</sub>

गया और बाह्मण ५ को हेन्त्र १

के गुण गाता

पैठण

या । एक भी कारागार ५० शरीरको बहे

रारारको बहे बीर सर्वांग , 4 , 4

7

عدادة لينسا

THE F

. H. T. T. T.

क्षा दिना

ist sign

· 一个

Fr. 5. 1. 6. 1.

17 25 mg F 55 1 85 1 2 1 3 2

· 李春春

i,

तुम रोगमुक्त हो जाओंगे।' यह कहकर वह ब्राह्मण रोने लगा और नायके चरणोंपर छोट गया। नाथ महाराजने त्र्यम्बकेश्वरके ब्राह्मणकी सब कथा सुनी और कहा, 'मेरे न कोई पाप है न कोई पुण्य ही । मैंने क्या पुण्य किया यह भगवान ज्यम्बके इवर ही जानें ! ऐसा कोई भी पुण्य मैंने जन्मसे हेकर आजतक किया हो, ता हो में उसका तुम्हारे हायपर संकल्प करता हूं।' यह कहकर एकनाथ महाराजने जलपात्र हाथमें लिया और संकल्प करने ही वाले थे, इतनेमें उस ब्राह्मणने रोका और कहा कि 'नहीं, आपका सब पुण्य मुझे नहीं चाहिये, केवल उतना ही चाहिये जितनेके लिये ज्यम्बकेश्वर महादेवकी आज्ञा हुई है। ब्राह्मणकी इस इच्छाके अनुसार महाराजने वैसा ही संकल्प किया और जल उसके हाथपर छोड़ा । उसी क्षण उस ब्राह्मणका रोग नष्ट हो गया और उसकी काया निर्मल हो गयी। दस-पाँच दिन वह ब्राह्मण एकनाय महाराजके यहाँ रहा, उनके अलैकिक गुणों-को देख-देखकर उसकी प्रसन्नता दिन-दिन बढ़ती गयी। उन्हीं-के गुण गाता हुआ वह त्र्यम्बकेश्वरको छीट गया।

# १४-महार और ब्रह्मराक्ष्स

पैठणमें एक महार चोरी करके ही अपनी जीविका चलाता या । एक चोरीमें वह पकड़ा गया, पैरोंमें बेड़ियाँ पड़ीं और कारागार पहुँचाया गया। कारागारमें उसे खानेको नहीं मिला, शरीरको वड़े कष्ट हुए, सिरपर वाल बढ़े, उनमें जूएँ पड़ गर्यी और सर्वाग विकल हो गया एवं प्राण आँखोंमें आकर अटक रहे।

इस हालतमें उसके पैरोंकी वेड़ियाँ निकाल ली गयीं और वह अधमरा-सा मनुष्य कई दिन ऑगनमें छोट-पोट करता पदा रहा। एक दिन रातको इसी हालतमें उसने एकनाथ महाराजके कीर्तनकी ध्वान दूरसे आती हुई सुन छी और सुनते ही उसे अपना छुटकारा करा छेनेकी बात सूझी। वह धीरे-धीरे रेंगता हुआ कैदखानेसे निकला और इसी तरह रास्ता तै करके एकनाय महाराजके द्वारपर जा पहुँचा। उसकी आर्त्तघ्वनि ज्योंही नाथ महाराज-के कानोंमें पड़ी त्यों ही वह बाहर अ।थे। महारका हाल देखा। उसके मुँहसे स्पष्ट शब्द नहीं निकल पाता था, फिर भी सकेतसे उसने सुझा दिया कि पेटमें अन नहीं है। नाथ महाराजने तुरत खीर तैयार कराके उसके मुँहमें डाली। बिछाने और ओढ़नेको उसे वस्न दिये, सोनेके लिये स्थान भी दिखा दिया। वह जब सुखसे सो गया तब नाथ सोनेके लिये अपने कमरेमें गये। दूसरे दिन नाथ महाराजने हािकमोंको चोरके छूट आनेकी खबर दी और साथ ही यह विनती भी की कि दवा-दारूके लिये इसे अब मेरे ही यहाँ रहने दिया जाय। हाकिमोंने महाराजकी बात मान छी और बाकी सज़ा भी माफ कर दी। तीन महीने वह नाथ महाराजके यहाँ रहा, उसकी बड़ी सेवा-शुश्रूषा हुई और तीन महीनेमें वह पहले-जैसा हट्टा-कट्टा हो गया। नाथ महाराजके अन्नका ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसकी सारी मिलन वासनाएँ घुल गर्यी । एकनाय मह।राजके प्रति उसके इदयमें परम पूज्य भाव उत्पन्न हुआ। पहलेका कुमार्ग उसने छोड़ा और नाथ महाराजकी कुपासे वह बिट्ठड भगवान्का उपासक हुआ। इस घटनाके कुछ काछ बाद एक

रिनकी न, वृक्षके की पर रोत गया। उन्ने कराने, उन बो आपने मुझे दीकि

्या पान ्या तो सन्धम मानसिन्ध

पुण्यका वर्ष श्रीर स्वर्गके सर्वया भुकाः स्वरूप होता

की सेना इंद

4 10.24

Attenda to

· 计数据研究

二十 四十

FREST

ल होती मीरिक

R'ELETT

heret. Tita

Art. 5.5 F.

[c] 网络新洲

3 清水流"百百百

المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

计字子

1 (17-3) 最前用清

E Trick Print

ं देव इंदे इंटर नहीं है 不可能去為

11年至一大学 (4

THE PROPERTY OF STREET 主 主动 引起 代化-

दिनकी वात है कि नाथ गङ्गाजी जा रहे थे, रास्तेमे एक अश्तरथ वृक्षके नीचेसे होकर उभें ही महाराज आगे बढ़े त्यों ही वृक्ष-पर रहनेवाला ब्रह्मराक्षस नीचे उतरकर महाराजके सामने खड़ा हो गया। उसने महाराजसे कहा—'आजतक आपने जितने ब्राह्मण-भोजन कराये, उन सबका, अथवा कैदखानेसे भागकर आये हुए महारकी जो क्षापने सेवा-शुश्रूपाकी उसका, दोनोंमेंसे किसी एकका पुण्य मुझे दीजिये इससे में इस योनिके कप्टोंसे मुक्त हो जाऊँगा।' च्रह्मराक्षसक्ती यह प्रार्थना उन्होंने सुनी, पर पाप और पुण्य तो सकाम कर्मोंसे होते हैं, एकनाय महाराज कायिक, वाचिक, मानसिक, सारे ही कर्म निष्काम भावसे करते थे, इससे पाप पुण्यका कोई हिसाब उनके पास नहीं था। पाप और पुण्य, नरक श्रीर स्वर्गके देनेवाल हैं, सन्त तो इनके परे नैष्कर्म्य-बोधके द्वारा सर्वया मुकानन्दमें रहते है। अखण्ड आत्मरूपानन्द ही उनका स्वरूप होता है। एकनाथ महाराजने कैदखानेसे छूटे हुए अन्त्यज-की सेवा-शुश्रूषाके पुण्यपर जल छोड़कर ब्रह्मराक्षसको मुक्त किया।



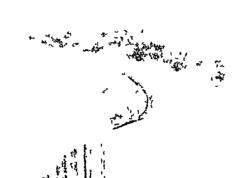

# नाथ और श्रीखण्डिया

उसके संगके द्वाखके लिये मुझ विदेहको देह धारण करना पद्भता है, यही नहीं बल्कि उसके लिये देह धारण करना मुझे इतना प्रिय होता है कि जिसकी कोई उपमा नहीं। —ज्ञानेश्वरी ४० १२

एकनाथ महाराजने भगवान्की ऐसी निरुपम सेवा की कि उनके संगति-सुखके स्नेहसे भगवान्ने उनके घर वारह वर्ष रह-कर उनकी सेवा की। 'वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः' इस गीताके वचनके अनुसार सदा सर्वत्र परमात्माको ही देखने-वाले दुर्लभ महारमाओंकी कोटिमें जब एकनाथ महाराज पहुँचे तव खयं भगवान ब्राह्मणरूपसे उनके यहाँ आकर रहने छगे। मक्तने भगवान्की ऐसी सेवा की कि भगवान्की यह इच्छा हुई कि अब हम भक्तकी सेवा करें। भक्त जब भगवान्को प्राप्त हुए तव मगत्रान् भक्त वनकर नीचे उतर आये! भक्तकी भक्तिका उत्कर्ष भागवतता है और भगवान्की भागवतताका उत्कर्प भक्तकी भक्ति है। भगवान् ही तो भक्त और भक्त ही तो भगवान् हैं। परम मक्तको जब भगवान् देखते हैं तब उन्हें भी भक्त बन जाने-की इच्छा होती है। आर्च, जिज्ञासु और अर्थार्थी मर्कोसे ज्ञानी मक्त कोटिशः श्रेष्ठ होता है । 'ज्ञानी त्वात्मेय मे मतम्' अर्थात् अखण्डरूपसे मेरे अन्दर समरस हुआ अभेद भक्त मेरा आत्मा है, मैं ही तो वह हूँ। यही तो मगवान्ने खयं कहा है। 'प्रियो

हि शानंने स्थान .. इस प्रकार

कोई बात और कुछ मगवान्के

मगवह ५ ,

चीपे पु सप्तारते है, तन में करनेका ज्याकर । हायके क हायके क

होरत् भणनाः वीत् उन्हें दोनोक्ता हुस

अभिप्रायके

या*ग्* या ,

भगग हैंगड़े

हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः' ज्ञानी भक्तके परम प्रेमके स्थान भगवान् और भगवान्के परम प्रेमके स्थान भक्त होते हैं। इस प्रकार वे परस्परके साथ हैं। भक्तको भगवान्के सिवाय और कोई बात अच्छी नहीं छगती और भगवान्को भी भक्तके सिवाय और कुछ अच्छा नहीं छगता । भक्तके सर्वेख भगवान् और भगवान्के सर्वख भक्त होते हैं।

र्मां ह्या

रहा है जो से स्वर

ने लेश का नो

! भें स्टब्से

云湖下南

学班 一种

देश्यं वी हर्गाती,

के हे नकर्त्व स् हां

ने। न्द्र स स्तानेत्र हि

के हम हते। हर्ने ही

मुद्रा म्यूरिका हर्वा हरी

हु के नि हैं हिंदी।

ने हैं वर वर्षे में कि वर्षे

हार केर सांगी सहित्तीय

ति सती के परि वर्ष

क हुआ समेंह में हैं।

ने समार्गे हुए हुति है। वि

'भक्तिमान् मे प्रियो नरः' (गीता १२।१९) इस भगवद्वचनका मर्भ ज्ञानदेव महाराजने इस प्रकार बताया है-'चौथे पुरुषांथकी सिद्धि अर्थात् सायुज्य-मुक्ति प्राप्तकर वह जो संसारको मुक्ति देने निकलता है उसे ही देखनेको मेरा जी चाहता है, तब मैं अचक्षु होकर चक्षुवाला बनता हूं । उसे आलिङ्गन करनेका आनन्द छेनेके छिये मैं दो पर दो याने चार मुजाएँ **लगाकर आता हूँ । उसके गुणोंके वर्णन अपनी वाणीपर और** उसकी कीर्तिके कुण्डल अपने कानोंमें धारण करता हूँ, अपने हायके कमलसे उसे प्जता हूँ, उसे अपने मायेका मुकुट बनाता हूँ और उसके पाँव अपने हृदयपर घारण करता हूँ।' इसी अभिप्रायके अनुसार एकनाथ महाराजकी छोकोत्तर भक्तिसे मोहित होकर भगवान् श्रीकृष्ण ब्राह्मण-वेशमें एक बार नाथके घर आये और उन्हें नमस्कारकर सामने खड़े हो गये । उस समय उन दोनोंका इस प्रकार संवाद हुआ---

नाय-आप कैसे आये १

नाह्मण-आपका नाम सुना, इच्छा हुई कि आपके साथ अखण्ड समागम हो और आपकी कुछ सेवा बन पड़े, इसीछिये

आया हूँ। सदासे मैं सन्तोंका सेनक ही रहा हूँ। मुझे वेतन नहीं चाहिये। पेटभर अन्न मिले और आपकी सेना हो, इतनी ही इच्छा है।

नाथ-आपके कुटुम्ब-परिवारमें कौन-कौन हैं १

नाहाण—मैं अकेला ही हूँ । मेरे न कोई स्त्री है न बाल-बच्चे। इस शरीरको कृष्ण या श्रीखण्डिया कहते हैं।

नाथ-आपसे सेवा लेनेकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तयापि आप अन-वस्न लेकर आनन्दसे यहाँ परमार्थ-साधन कर सकते हैं।

नाहाण-बस, इतनी ही कृपा चाहिये। अपने कष्टसे अन्न प्राप्त करनेकी इस दासको अनुमति हो। मेरी सेवा आप अवस्य प्रहण करें।

श्रीखण्डिया नाथके घर रहने छगा। उसने अपने गुणोंसे सबको मोह छिया। मगवान्की छीछा कुछ ऐसी अपरम्पार है कि सब प्राणियोंमें भगवान्को देखनेवाले नाथ भी उनके उस वास्तविक रूपको नहीं पहचान सके। भगवान्ने अपनी मायाका परदा बीचमें रखा, अन्यथा नाथ-जैसे भक्तश्रेष्ठ एक क्षण भी भगवान्से सेवा न कराते। परन्तु भगवान्को नाथकी सेवा करना प्रिय था इसिलिये नाथ-जैसे पूर्ण पुरुप भी उसे पहचान नहीं सके। श्रीकृष्णने माता यशोदाको चौदहों भुवन अपने मुँहके अन्दर दिखा दिये तो भी माताके हृदयका पुत्रभाव ज्यों-का-त्यों वना ही रहा। वैसी ही बात यहाँ भी समझनी चाहिये। भगवान् एकनाथ महाराजके यहाँ

निस्य पानी के . नाय' राजके (। ही पड़ " घर प्रजाके

घर प्राके तपसी स् चन्दन

पन्दन कार श्रुतिने जिनके पर

खाग दिया, चन्द्र सूर्य ४ स्ट्राहि ३

मतीक्षामें योगी <sub>निमन</sub>

करते थे। चर्णांके पास चकको स

हेटी बात भी जिनके `` गये। नायके .

'श्रीखण्डिश' स मुलाकत नायके विनके रोम-रोम ना नं तेल

: 村京京門

1 22 100

· 治療 性 起

THE PARTY PARTY IN

A THE THE BEEF

the state of the s

1. 17 7 100 100

निस्य पानी भरें, देव-पूजाके निमित्त चन्दन घिसें, ब्राह्मण-मोजन-के पश्चात जूठी पत्तलें उठावें और नाथकी हर तरहसे सेवा करें। धर्म-राजके राजसूय-यज्ञके समयसे उन्हें जूठी पत्तलें उठानेकी मानो आदत ही पड़ गयी है ! जिनके चरणोंसे भागीरथी प्रकट हुई वह नाथके घर पूजाके छिये पानी भरा करते थे ! जिनकी प्राप्तिके छिये हजारों तपस्ती सुखकर काठ वन गये वह नाथके घर देव-पूजाके निमित्त चन्दन घिसा करते थे। जिनकी कीर्ति गाते-गाते 'नेति-नेति' कह-कर श्रुतिने हार मानी वह नायके गुण गानेवाले भाट बने ! जिनके चरणोंकी रजके लिये भर्तृहरि-जैसे मनखी पुरुषोने राजपाट त्याग दिया, वह नाथके पैर दवाया करते थे ! जिनके प्रकाशसे चन्द्र सूर्य प्रकाशमान हुए वह नाथके घर दीपक जलाया करते थे। इन्द्रादि देवता जिनके आज्ञाकारी हो वह नायकी आज्ञाकी प्रतीक्षामें उनके द्वारपर खड़े रहते थे। जिनके स्मरणमात्रसे योगी विमजाशय हो जाते हैं वह नायके घर पूजाके पात्र मला करते थे ! लक्ष्मी जिनके पाँव-तले पडी रहती हैं वह नाथ-पत्नीके चरणोंके पास बैठा करते थे। सब देवता जिनकी आज्ञासे विश्व-चक्रको चलाते हैं वह गिरिजाबाईके घरके काम-काजकी छोटी-से-छोटी बात भी बहुत मन लगाकर किया करते थे ! घन्य हैं वह एकनाथ जिनके भक्तिभावसे मोहित होकर भगवान् भी उनके अंकित हो गये । नाथके घर श्रीखण्ड ( दिव्य-चन्दन ) घिसकर उन्होंने अपना 'श्रीखण्डिया' नाम सार्थक किया । भगवान् अपने सारे ऐश्वर्यको मुलाकर नाथके घर बारह वर्ष सेवा करते रहे । भूतद्या 'जिनके रोम-रोमसे प्रकट हो रही थी उन एकनाथके घर वह

मूतभावन-भूतेश खयं सेवक वनकर रहे। नाथका योगक्षेम भगवान्ने वहन किया, इसमें आश्चर्य ही क्या है १ नाथके उत्सवमें गङ्गा-जलसे भरे हुए पात्र घृतसे भरे हुए निकले, इसमें भी आश्चर्यकी कोई वात नहीं! नाथके यहाँ ३०-३५ वर्षतक ब्राह्मणसे लेकर चिण्डालतक सबके लिये सदावर्त था। नाथके द्वारपरसे कोई भी अतिथि खाली हाथ नहीं गया! उन्होंने सहन्नों जीवोंको भिक्त-पन्यमें प्रवृत्त किया। उन्हें अन देकर उनके शरीरका और ब्रह्मज्ञान देकर उनकी बुद्धिका पोषण किया। बड़े-बड़े राजाओंको भी जिस दानीपनका यश नहीं मिलता, वह यश उन्हें मिला। भगवान्का सख्य प्राप्त करनेके कारण और खयं भगवान्के ही उनके घर सेवा करनेके कारण उन्हें लोग 'दीनोंका कल्पवृक्ष' कहने लगे। भगवान्की सेवा करनेवाले भक्त करोड़ों हैं पर भगवान् जिसकी सेवा करके अपनेको धन्य मानते हैं, ऐसे भक्त तो मक्तमणिगणोंके चक्रवर्ती ही हैं। नाथके पुण्यप्रतापकी यह हद हो गयी और भक्ति-पन्थके महत्कार्यपर कलश चढ़ गया।

इस प्रकार बारह वर्ष बीते। तब भगवान्ने खयं अन्तर्धान होकर भक्तका यश प्रकट करनेका संकल्प किया। उन सत्यसंकल्प, द्यानिधि और भक्तवत्सल भगवान्को नाथकी रहन-सहन देखकर बहुत सन्तोष हुआ। अन्दर-बाहर एक रहनेवाले भक्तसे विदा होना भगवान्के लिये कठिन हो गया, तथापि भक्तजनोंके उद्धारार्थ भक्तोका यश भगवान्को बढ़ाना ही पड़ता है।

उस समय द्वारकामें एक ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहा था। युक्ताहार-विहार रहकर यम-नियमादिका पालन करके सदा धुखसे 'कृष्म-कृष्म हो गया या षा। तीन इए उसने क्रिणा वा कहा कि. प्रसन हुआ वहाँ नाओ वहाँ सबसे पैर धोद्ध महा(ाजका उसने देखा वह बाह्यण नाय देवगृह दर्शन कारने भी मूछ गया साचिक अष्ट वहने स्मी। व कहा नि,

स्तमित कॅपकॅपी होना, रं सास्त्रिक भ्रष्ट माच

ን

इसरें स्त्री मताबेदेन १स्ट्रीन्स्ट्रें 行病。唐和 洲流雨片 मंताना ताना हिन्द :声响制: 市的运动员 法所有前端 · 京东,邓石,或印 रं न में का संस्थी 四天 歌編 河 大学市 市科市 क्षेत्र स्ति है हैं हैं हैं विकास क्राहर सहा 京中野科教司 一个 玩聞 医蜂科 पर क हतेक छो है ्रे तः, व्यक्ति मक वर्गेरे वर्ग न विवास

हे देश महाने बहुत्व हैं हैं है।

'कृष्ण-कृष्ण' कहा करता था। भगवान्के ही छन्दसे वह परिपूर्ण हो गया था। उसे सदा भगवान्का ही निदिध्यास लगा रहता था। शीत और उष्णको सहन करते और मनको एकाम्र करते हुए उसने हृदयमें जो भगवान्को धारण किया उससे भगवान्को करुणा आ गयी। उस ब्राह्मणको भगवान्ने खप्नमें दर्शन देकर कहा कि, 'मैं पैठणमें एकनायके घरपर हूँ । उसकी सेवासे मैं प्रसन्न हुआ हूं। वहाँ 'श्रीखण्डिया' नाम धारणकर मैं रहता हूं, वहाँ जाओ, वहाँ मेरे दर्शन होंगे।' वह ब्राह्मण पैठणमें पहुँचा, वहाँ सबसे पहले गोदावरीके दर्शन हुए, उसके निर्मल जलसे हाय-पैर धोकर मुखमार्जन करके वह वस्तीमें पहुँचा और एकनाथ महाराजका मकान ढूँढ़ने छगा। वस्तीमें जिस पहले आदमीको उसने देखा वह कन्धेपर काँवर लिये जानेवाला श्रीखण्डिया ही या। वह ब्राह्मण गद्गद हुआ नायके मकानपर आया, अन्दर घुसा । नाथ देवगृहमें थे। वह सीधा वहीं उनके पास पहुँचा। भगवान्के दर्शन करने आया हुआ वह ब्राह्मण थोड़ी देरके लिये भगवानुको भी भूल गया और भक्तको देखते ही तन्मय हो गया ! उसके शरीरपर सात्त्रिक अष्टभाव\* उदय हो आये और उसके नेत्रोंसे अश्रधाराएँ बहने लगीं। कण्ठ रुंघ गया, उसी हालतमें उसने कॉपते हुए खरमें कहा कि, 'महाराज, मुझे श्रीकृष्णके दर्शन कराइये।' उसकी

क्ष स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाज्ञः स्वरभङ्गोऽथ वेपशुः । वैवर्ण्यमश्रुप्रलयः इत्यष्टी सान्विका मता ॥

स्तिमित होना, पसीना छूटना, रोंगटे खडे होना, स्वरका काँपना. कॅंपकॅंपी होना, रंग उड जाना, श्रश्रुपात होना श्रीर सृतवत् हो जाना ये सास्विक श्रष्ट भाव हैं।

वह हाळत देखकर नाथ महाराजने कहा, 'श्रीकृष्ण तो सर्वत्र रम रहे हैं । वह सम्पूर्ण विश्वके अन्दर और बाहर ज्याप्त हैं जहाँ हो वहीं देखो, तब तुम्हें वह दर्शन देंगे। वह जहाँ है, वहीं है। उन्हें अलग करके कैसे देख सकते हो ! दश्य, दर्शन, द्रष्टा तीनोंको पारकर देखो नो तुम्हीं श्रीकृष्ण हो।' यह सुनकर, उस ब्राह्मणने कुछ झुँबलाकर कहा, 'मुझे इस ब्रह्मज्ञानकी जरूरत नहीं। मुझ तो भगवान्ने यह खप्त दिया है कि एकनाथ महाराजके यहाँ तुझे मेरे साक्षात् दर्शन होंगे । श्रीखण्डिया कहाँ है, यह मुझे बताइये। उससे मुझे मिलाइये।' यह सुनते ही एकनाथके हृदयपर चोट-सी छगी और उद्भव आदि सब लोग श्रीखण्डियाको ढूँढने निकले । चार्गे ओर ढूँढ खोज हुई पर कहीं पता न छगा। नाथ अपने आसनपर बैठे थोड़ी देर ध्यानमञ्ज हो गये और उनके ध्यानमें सब बातें आ गयीं। एक बार रोमाञ्चित हो उठे और फिर सोचने लगे, भगवान्को मैंने कितना कष्ट दिया ! लगातार बारह वर्ष उनसे ऐसी सेवा करायी । ऐसे-ऐसे काम कराये जो कभी न कराने चाहिये थे।' यह सोचकर उनका कोमल-इदय अत्यन्त व्यथित हुआ। वह और गिरिजाबाई दोनों ही वेवस हो कर रोने छगे। फिर उन्होंने मगवान्-को पुकारा । उस समय चतुर्भुज साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णचन्द सामने प्रकट हुए। एकनाथ, गिरिजाबाई और उस तपसी ब्राह्मणको अत्यानन्द हुआ । तीनों भगवान्के चरणोंपर टोट गये। यह वार्ता बात-की-बातमें सर्वत्र फैल गयी और एकनाय महाराजके दर्शनोंके लिये हजारों लोग दौड़े आये। श्रीखण्डिया

निस कु े महाराजके उसमें नहीं गगरीका बहने था हैं मारीके बहने था हैं

प्रेमसे ... चो खमाः कोई सन्देह हाता ही ... चोडे ... चो छोग ... ही निनके

हमारा कुछ बीर सन्तर्श एकनाय चर बारनीमें हसका

पद्यमें एकता ता मिक्किसे भगवान

ष अमति थे।

यो प्रा श्रीव रेता

स्केस एडि

रिक्वानिकानु

· 大村市市

What after

- वंहबार्वह

でれなりまで

西南南南

नां हो हो वह

· 计前部

不好事 等

कें इसे व तें ही

· 李子·

一一一

- 8 THE ROY IS ! IS !!

हेन हैं हो कि लोकर

in the second

द हिंदी है तही

清 六 符 計 精

जिस कुण्डेमें पानी भरा करता या वह कुण्डा अभीतक एकनाय महाराजके घरमें है और षष्ठीके दिन लोग हजारों गगरी पानी उसमें डार्के तो भी, कहते हैं कि, जबतक भगवान् गगरी भरकर उसमें नहीं डालते, तनतक वह नहीं भरता और ज्यों ही भगवान्की गगरीका पानी उसमें आ जाता है त्यों ही पानी मरकर बाहर बहने लगता है। यह धुनी हुई बात तो है ही, पर देखी हुई भी है।

भगवान् एकनाथके घर गंगाजीसे काँवर छाकर जल भरा करते थे। यह बात आजतक अनेक सन्तों और कतियोंने बड़े प्रेमसे वखानी है। जिन्हें सगुण साक्षात्कार हो चुका है अथवा जो खभावतः श्रद्धाञ्च हैं उन्हें इस वातकी सत्यताके विषयमें कोई सन्देह नहीं होता। परन्तु जो श्रद्ध छ नहीं हैं और तर्कके द्वारा ही भगवान्को जाननेकी चेष्टा करते हैं वे आगे दिये जाने-वाछे प्रमाणोंका विचार करके ही अपना कोई मत निश्चित करें। जो छोग महापुरुषोंके वचनोंको भी प्रमाण नहीं मानते, अहकार ही जिनके शिरपर हर घड़ी सवार रहता है उनसे अवश्य ही हमारा कुछ कहना नहीं है । महीपति-त्रावाने अपने भक्तविजय और सन्तरीलामृत दोनों प्रन्थोंमें यह कथा दी है। केशवकृत एकनाथ-चरित्रमें भी इसका वर्णन है । नीलोबारायने एकनाथकी आरतीमें इसका वर्णन किया है। अमृतरायने अपने एक सुन्दर पद्यमें एकनाथकी भक्तिका वर्णन करते हुए कहा है कि उनकी भक्तिसे मगवान् अपने कन्धेपर काँवर रखकर एकनाथके यहाँ जल भरते थे। रंगनाथखाभीने वर्णन किया है कि एकनाथके

घर 'वैकुण्ठका सगुण ब्रह्म' खयं आकर श्रीखण्डियाके नामसे एकनाथकी सेवा करता था। खयं एकनाथ महाराजके समकाठीन दासो पन्तने भी यही वर्णन किया है कि एकनाथके यहाँ खयं 'नन्दनन्दन' चन्दन घिसा करते और पानी भरा करते थे। एकनाथ महाराजके नाती मुक्तेश्वरने एकनाथकी आरितयों और अन्य पद्योंमें इस कथाको दोहराया है और 'श्रीखण्डाख्यान' नामसे ९४ ओवियोंका एक खतन्त्र प्रकरण भी छिखा है। दासो पन्त एकनाथ महाराजके साथ बहुत रहे थे और मुक्तेश्वरको बचपनमें एकनाथ महाराजके साथ बहुत रहे थे और मुक्तेश्वरको बचपनमें एकनाथ महाराजका सत्सङ्ग प्राप्त हुआ था। ये प्रमाण हैं। जो सामान्य नहीं हैं, तथापि खयं एकनाथ महाराजके अपने हाथके छिखे भी दो प्रमाण मौजूद हैं जो यहाँ दिये जाते हैं। पाठक इनका खूब अच्छी तरहसे विचार करें। एकनाथ महाराजने अपने 'रुक्मिणी-खयंवर' नामक छोकप्रिय प्रन्थके १६ वें प्रसंगमें श्रीकृष्ण-विवाहके पश्चात् वंशपात्रदानका वर्णन करते हुए कहा है—

'पहले पितामहके पिता (भानुदास) पर भगवान् सुभानु प्रसन्न हुए और उन्होंने भानुदासके वंशको तत्त्वतः हरिचरणोंमें लगा दिया। प्रह्लादपर कृपा यी इससे भगवान् बलि राजाके द्वारपाल बने। वैसी ही यह बात भी है। भगवान् श्रीकृष्णकी ऐसी कृपादृष्टि है।'

'वैसी ही यह बात भी है' इस कथनमें, हमारे विचारमें उसी कयाका स्पष्ट संकेत है। अन्तर इतना ही है कि बिल प्रहादके पोते थे और एकनाथ भानुदासके परपोते। प्रहादका पुण्य-बल महान् षा का तुण्यवट यहाँ सेवक माछम होना

माछ्म होता महाराजके महाराजके

जुटाते रहे। भाप वरावर दी। सप्तु उवारा। मा जीप-पोतकर

चन्दन 🔒

पतित अपर,

आप ऐसे .

इस क्रिक्ट नाये हैं, कि. (क्रुण्डा) के . महीपति, भेरते सक्तेसर-नेसे

और विस र राज कह रहे नमस्तार है।

यह वात य १० महान् या इससे भगवान् उनके पोतेके द्वारपाल बने और भानुदास-का पुण्यवल भी महान् या इससे भगवान् भानुदासके परपोतेके यहाँ सेत्रक बनकर रहे। एकनाथ महाराजका यहाँ यही अभिप्राय माञ्चम होता है। पर इससे भी अधिक स्पष्ट प्रमाण एकनाथ महाराजके अमंगोंमें है। 'गाथापञ्चक' की नाथगाथामेंसे एकनाथ महाराजके रचे हुए कुछ अभंगोंका आशय यहाँ देते हैं---

महाराज कहते हैं-- 'आपने सेवा करके मेरा नाम बढ़ाया। आप ऐसे कृपाल और उदार हैं। आप नाना प्रकारकी सामग्री जटाते रहे । मैं आपसे कभी उऋण नहीं हो सकता । पूजाकी सामग्री आप बराबर जुटाते रहे । आपने कभी कोई कमी न माछम होने दी । सचमुच ही मैं अपराधी हूँ, पतित हूँ । जड जीवोको आपने उत्रारा । भगवन् ! आप कृपालु हैं, प्रेमवश आपने सेवा भी की । छीप-पोतकर स्थान स्त्रच्छ करना, मेरे वचनका पालन करना, चन्दन विसना, आपने दासके लिये सब कुछ किया और मैं ऐसा पतित अपराधी हूँ कि मैंने आपसे यह सेवा करायी।'

इस प्रकार ३५० वर्षसे जिस बातको छोग सच मानते आये हैं, जिस बातके प्रमाणस्त्ररूप आज भी 'श्रीखण्डिया-रांजण' (कुण्डा ) पैठणमें देख सकते हैं, जिस बातकी गवाही अमृतराय. महीपति, मोरोपन्त-जैसे प्रेमी किव दे रहे हैं, जो बात दासोपन्त-मुक्तेश्वर-जैसे एकनाथके समकाछीन विचक्षण सन्त कह रहे हैं और जिस वातका सबसे बडा प्रमाण यह कि स्वयं एकनाय महा-राज कह रहे हैं, उसे जो अप्रमाण कहनेको तैयार हो, उन्हें नमस्कार है ! सर्वगत चिद्रूप परमेश्वर सगुणरूपमें दर्जन देते हैं यह बात अनुभवसे जाननेकी है, शब्दोंसे साबित करके दिखानेकी

471

क्र किंत्रेन

क्ला क्ला लां

1 美国南南南

· 表前有於1

तं दिली हती है

· 清·安司·宋代

क्षा है हिन्न है। हो है

केंद्रे के क्षेत्रकार विले

एक दा वेडलीने

ः एटर स्तकं हते हो

京都1年中

**游庙** 

-(म्डल)प मलि

一种 新花花

हर्ग मेरे। मार्ग हेर्म

A Y HE SANT, EET BERT OF

**元** 福龍

**医乳腺素 假菌 水杨醇** 

रे वर्ष कि होते वि

नहीं । यह कैसे होता है और क्या होता है यह बतलानेमें क्या रखा है ! वैसी दृढ़ उपासना जिसकी होगी, उसके सामने उसके उपास्यदेव प्रत्यक्ष होंगे ही । सन्तोंका यही अनुभव है । जैसे हम पामरोंके लिये यह जगत प्रत्यक्ष है वैसे ही भक्तोंके लिये भगवान प्रसक्ष हैं। सन्तोंके लिये भगवान सदा सन्निध हैं। वह जैसे निर्गण हैं वैसे ही सगुण भी । एक अभंगमें ज्ञानेश्वर महाराजने कहा है कि 'तुझे क्या कहें ? सगुण कहें या निर्गुण ? तू तो सगुण-निर्गुण दोनों एक है। यह कहकर ज्ञानेश्वर महाराजने यह समझाया है कि स्थूल, सूक्ष्म, दश्यादश्य, व्यक्ताव्यक्त सबमें सर्वत्र एक परमात्मा ही ओतप्रोत है। प्रतीतिके बख्से उसे जानना होता है, जो निर्गुण है, उसे सगुण होनेमें कठिनाई ही क्या है ? यह कहना कि वह स्गुण नहीं हो सकता, उसे सर्वशक्तिमान् माननेसे इन्कार करना है। वह सर्वात्मक होकर भी, सर्वात्मकतामें कोई बाधा पड़े विना सगुण और साकार हो सकता है। जनार्दनस्वामीकी कृपासे देवगढ़पर एकनाथको जिन्होंने दत्तात्रेयके रूपमें दर्शन दिये, जो काशीमें कीर्तन करते समय प्रकट हुए, जो अनुष्ठान-समाप्तिके अवसरपर श्रीकृष्णके रूपमें प्रत्यक्ष हुए, जो उनके यहाँ वारह वर्ष श्रीखण्ड-के वेशमें सेवक वने रहे, वह चराचरव्यापी सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी और सर्वगत जगदात्मा उनकी अपूर्व निष्ठासे उनके सामने प्रत्यक्ष इए । भगवान् व्यक्त हैं और अन्यक्त भी हैं। वेद, शास्त्र, पुराणींने जिनके गुण गाये हैं और एकनाय महाराजने अपने इन नेत्रोंसे जिनके दर्शन किये उन भगवान्को एकनाय सदा अपने इदयमें रखते ये और उन्हीं मगवान्को सब प्राणियोंके अन्दर देखते थे।

हिंचे। वे

**प्र**गेष ज

रेंगे हुए हैं

हैं वा है।

मेंहसे जो

विना हुई

# काशी आदिकी यात्रा और ग्रन्थ

निर्मेशकर्नेत

神话动词

六首两首

可能特許不

不知识的

तन के जी

流動語言

क्षेत्र स्टूलिया

ACT ST ST ST ST

清清新一方

तं निवस्त

· 计可谓

**建设施建设** 

**计图图图图图** 

**经验证证明** 36 6 24

THE REAL PROPERTY.

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

उन्होंने भागवत और रामायणपर विस्तारसहित प्रन्य लिखे। यदि वह दयानिधि ऐसा न करते तो जड जीव कैसे तरते ? —मोरोपन्त

एकनाय महाराजका पहला प्रन्य हुआ 'चतुःश्लोकी भागवत।' यह पहले कहा जा चुका है कि यह प्रन्थ उन्होंने त्र्यम्बकेश्वरमें गुरुके सम्मुख रचा । इसके पश्चात् उन्होंने पैठणमें हस्तामलक-टीका, शुकाष्टकटीका, खात्मबोध, चिरल्लीवपद, आनन्दछहरी, अनुभवानन्द, मुद्राविलास, लघुगीता आदि कई ८-१० छोटे प्रन्य छिखे । ये संब प्रन्य अद्वेत-प्रधान हैं और इनकी शैली बड़ी सुबोध और चित्ताकर्षक है। ये सब प्रन्थ नायके अनुभवसे रॅंगे हुए हैं और इस्र्लिये इनका अध्यात्म-विषय बहुत ही सुबोध हुआ है । कीर्तन और लिलते अवसरोंपर एकनाय महाराजके मुँहसे जो अभंग अनायास निकल पड़ते थे ऐसे सहस्रों अभंगींका तथा इनके अतिरिक्त 'मजनी आरुड' नामसे जो एक अलग रचना हुई उसका उल्लेख पहले हो ही चुका है। नाथके सबसे अधिक लोकप्रिय प्रन्थ 'रुक्मिणी-स्वयवर' और 'मागवत' हैं।

क्ष कीर्तनकार जब भगवान्की कीळाका वर्णन करते हुए सब पान्नों-की भूमिका विना अपना वेश वदले, स्वयं लेकर सब संवाद सुनाते हैं त्तय इस प्रकार सवकी भूमिका बेकर सबके संवाद सुनानेको जिलते **क**इते हैं ।

देहू, भै

हमारे

विदुल

हमाञ

व्यवस

न (ह

बो उ

(वनाग

म्मन्त

खाहिं

**रेस**िये

गीता

महाराजने

'हानेस् ही'

ही है और

मगत्रोम

एक शिष्य

१४८

इन दोनों प्रन्थोंका छेखन-कार्य काशीमें समाप्त हुआ । इनके सम्बन्धमें एक बड़ी मनोरख़क घटना है। अन्तिम प्रन्थ भावार्थ-रामायण है। यह प्रन्थ अधूरा ही रह गया, इसिछये उसे उनके गाववा नामक शिष्यने पीछे पूरा किया। भागवत २००० और भावार्थरामायण ४०००० ओवियोंमें है। उनके सबसे बड़े प्रन्थ ये ही हैं। रुक्मिणी-स्वयंवर १७००, चतु श्लांकी भागवत १००० और वाकी सब प्रन्थ १००० के अन्दर हैं। सम्पूर्ण ओवीबद्ध प्रन्थ ६५००० और अभंग ५००० के उपर हैं। सम्पूर्ण रचना ७५००० के छगभग है और इसका अधिकाश माग मराठीकान्यमें प्रथम कोटिका माना गया है। रुक्मिणी-स्वयंवर और भागवत तो विशेष छोकप्रिय और सम्मान्य हैं ही। एकनाथ महाराजका यह भागवत प्रन्थ तो इतना सर्वागद्धन्दर है कि इसकी गणना संसारके सर्वश्रेष्ठ प्रन्थोंमें ही हो सकती है।

भागवतधर्म अर्थात् भक्ति-पन्यके प्रधान ग्रन्य दो हैं—एक गीता और दूसरा भागवत । पिछले एक सहस्र वर्षमें भारतवर्षके सब भागोंमें अनेक वर्णोमें अनेक साधु-सन्त अवतीर्ण हुए और इन सबने प्रायः इन्हीं दो ग्रन्थोंका मुख्यतः आश्रय करके भक्ति-पन्यका प्रचार किया । महाराष्ट्रमें इस पन्थके प्रथम प्रवर्तक श्रीज्ञानेश्वर महाराज हुए । ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाय और तुकाराम इन चार खम्भोंपर महाराष्ट्रकी भक्ति-पन्थकी द्वारका खड़ी है । ये खम्भे अभंग हैं और इसल्ये काल भी इसे नहीं ग्रास सकता; अथवा हम लोग ऐसी भी कल्पना कर सकते हैं, कि पण्डरपुर भक्तोंका विश्वविद्यालय है और उससे सम्बद्ध आल्दी,

ئ<sub>ە</sub> .

देहू, पैठण और ज्यम्बकेश्वर कालेज हैं। बिट्टल अर्थात् श्रीकृष्ण इमारे उपास्य हैं । 'रामकृष्णहरी' सबका प्रकट मन्त्र है। ब्राह्मणसे छेकर अन्त्यज तक सबको इस मन्त्रका घोष करने और बिद्रलपद पानेका अधिकार है। इसमें उच्च-नीच-भावका कोई लगाव ही न होनेसे, और 'रामकृष्णहरी' का नामघोष करनेके बजाय और किसी काममें समय खर्च करना जीवन नष्ट करना है, यही सार्वत्रिक भावना होनेसे इस पन्थमें मतभेदो और झगड़ोंके लिये कोई अवकाश ही नहीं है। अपना-अपना धन्धा-व्यवसाय करके सम्पूर्ण कर्म भगवदर्पणकर स्वयं भगवान्से पृथक् न रहना यही इन भक्तोंका मुख्य धर्म है। ऐसे उदार धर्मके जो प्रमुख ग्रन्थ महाराष्ट्रमें हैं उनमें भी जो प्रमुख हैं उनमें एकनाथ महाराजके 'भागवत' की गणना है। एकनाथ महाराजका म.गत्रत मूलभागवतके ग्यारहवें स्कन्धकी टीका है। इस ग्यारहवें स्कन्धमें भगवान् श्रीकृष्णने उद्भवको ब्रह्मोपदेश किया है, इसलिये इसे 'उद्धवर्गाता' भी कहते हैं। भगवानुने अर्जुनसे जो गीता कही, उस भगवद्गीताका रहस्य मराठी-भाषामें ज्ञानेश्वर महाराजने प्रकट किया और उन्हीं भगवान्ने उद्धवसे जो गीता कही. उसका रहस्य मराठीमें एकनाथ महाराजने व्यक्त किया। 'ज्ञानेश्व री' और 'नायभागवत' दोनों प्रन्योंका प्रतिपाद्य विषय एक ही है और शब्द-रचना, विवेचन-पद्धति, अधिकार्युक्त ब्रह्मोपदेश, भगवत्प्रेम और खानुभूत ब्रह्मज्ञान भी दोनोंमें बिल्कुल एक-सा ही है।

नाथमागवतके प्रथम दो अध्याय तैयार होनेपर नाथके एक जिप्य उसकी एक प्रति अपने नित्यपाठके निभित्त साय

नाध्नीत

, क्लींने समता हुआ। हो : इत् है। शतिम प्रमाहां न्धार का सिले से हो पुर्व दिन । सम्बत्त २०००० वर्ष क्षेत्रे हैं। व्यं सार्थ कंग हैका, चु सर्च म्ल म्न १००० के कहा है। सर्व

ď,

हो झा ५००० हे जारी इंस्का है और स्मा भीकी हंझ गत वाहे। की होत हो जीव की समान्य हैंगी रे-र्वास्त्रम्य तो तता संदेश

िलंब क्यों हो हो तारी भक्तिमनके प्रवात प्रत्य से हैं- प ्रितिको प्ल सहस्र वृक्षि सहत्ते

न्तेन सप्तना अवीर्ध है क्र्यंच पुरुषतः आश्रम सहे हें महारिक्तें स कियु है हैं

र । इतिस्त, नामदेन, हिन्दी हैं नंतर महाराष्ट्रको भक्ति विनरे हैं त हैं और स्वित्वे कार में हैं,

व लेग ऐसी भी बल्पना का हरें। विश्वविष्य है और उपने स्पर्द रही



छेकर काशी गये । वहाँ एक दिन वह मणिकार्णिका-घाटपर सन्ध्या-वन्दनके पश्चात् उसका पाठ कर रहे थे। तब वहाँके एक धुप्रसिद्ध षट्शास्त्रज्ञ संन्यासीके शिष्यने देखा और गुरुजीसे यह हाल जाकर कह दिया। संन्यासी बड़े दिग्गज विद्वान थे और काशीमें उनका बड़ा दबदबा था। भागवतका अर्थ मराठीमें करनेवाला यह कौन न्यक्ति है ! यह नाथशिष्यसे पूछा गया ! तब शिष्यने शिष्योचित गुरुभिक्तभावसे एकनाथ महाराजका नाम और यश सुनाया। सुनकर माषाद्वेषी संन्य सी स्वामी बहुत ही ऋद हुए और उन्होंने अपने दो शिष्योंको पैठण भेजा इसिलिये कि एकनायको वे अपने साथ ले आवें और खामीजीके सामने हाजिर करें। शिष्य पैठणमें पहुँचे, एकनायसे मिले, उन्हें स्वामी जीका सन्देशा सुनाया । एकनायने इसे काशी-विश्वनायका ही आदेश माना और काशीके छिये प्रस्थान किया। घरकी नित्यपूजा, पुराण, कीर्तन, सदावर्त इत्यादिका सव भार उद्धवपर रखकर नाथ पैठणसे चले । बहुत आप्रह करनेपर भी उन्होंने और किसीको अपने साथ नहीं लिया। तो भी उद्धवने दो शिप्य उनकी सेवा-शुश्रपाके लिये उनके पीछे-पीछे भेज ही तो दिये। नाय अपने साय भागवतकी प्रयम पञ्चाच्यायी काशी हे गये। काशी पहुँचकर उन्होंने घाट-किनारे एक धर्मशालामें डेरा डाला । उन संन्यासी खामीके तीन सी शिष्य उन्हें अपमानित करने और काम पड़नेपर मार-पीट करनेके छिये भी वहाँ पहुँचे । पर आश्चर्यकी बात यह हुई कि जो छोग निन्दा करते हुए अपमान करने आये ये वे एकनायको देखते ही वन्दन करके स्तुति करने टगे, कहने टगे कि यह कोई महान् महात्मा है।

वने हों 거어워 (अ०३ भी प्रका

होते हैं સ્રોજીપા<sub>વ</sub> विचल ग साय का

वनाय (कनायके वहें क्रीरी

प्तनाय । सन्यासी ू <del>डे</del>डाया, ५८

र्वाचमें एक नहीं देखना

भ्डार्<sub>द्रि</sub>भाप हेन्ड हन <sub>प</sub> समा पाण्डत

भग ॥ भा बीन हो

印印作的 इस्तेशेल दीव 神话的哪种 前阿爾爾特 राजात बेली रिश्तर संबंहिता ने राज्याने एका महत का नोते कंदो हो 海域部門前京市 हरे हम हे जो की हरी 法请你前前 .। इन्हरूने से गुरु। **计照照图** 年· 中海 田 明 ने । वर्ग हत्त्व स्रोता ने स्रो नो ज्या वे भे वक्ते वे कि 神論神神神神 के दक कार्यों की हैते। ्रोहर्न् एवं क्रिसिंह्में बादव हा हो तिय उन्हें बत्ताही ले **新城市 图 申前前** कि जो की नियं बते हैं हैं, क्री हेर्चो ही करन बांके तिले कं ला है।

True.

एकनाथ महाराज केवल कुछ वेदान्तके प्रनथ पढ़कर वेदान्ती बने हों ऐसी बात नहीं थी। सद्गुरुके प्रसादसे खानुभवका रस चाखे हुए वह आत्मज्ञानी महात्मा थे। उनके मुखमण्डलपर ब्रह्मज्ञानका तेज झलकता था । उन्होंने अपने भागवत प्रन्थ (अ० २-३६१) में कहा है-- 'घरमें दीया जलानेसे जैसे झरोखों में भी प्रकाश दिखायी देता है वैसे ही मनमें जब भगवान प्रकट होते हैं तब इन्द्रियोंमें भी भजनानन्द प्रकट होने लगता है। श्रीकृष्णका तेज उनके रोम-रोमसे प्रकट होता था। उनकी अचल शान्ति, अनुपम नम्रता आदि उनके सभी गुण भी उनके साथ काशी गये हुए थे ! संन्यासी खामी महाराजके शिष्यगण एकनाथ महाराजकी रहन-सहन देखकर ही ठण्डे पड़ गये और एकनाथके गुण गाते हुए ही अपने गुरुके समीप गये। गुरु बड़े कोधी थे। शिष्योंकी बातें सुनकर शिष्योंपर बेतरह विगड़े। एकनाथ गृहस्थ होकर भी सचे संन्यासी ये और संन्यासी खामी संन्यासी होकर भी रागी थे। इन्होंने एकनाथको अपने मटमें बुलाया, पर उनका मुँह नहीं देखा । उनके और अपने आसनोंके बीचमें एक परदा लटकवा दिया, इसलिये कि पाखिणडयोंका मुँह नहीं देखना चाहिये। पाखण्ड क्या १ यही कि एकनाथने महाराष्ट्रभाषामें श्रीमद्भागवतका अर्थ प्रकट किया । पर इसके लिये केवल इन खामीको ही दोष देना ठीक नहीं, उस समय प्राय: सभी पण्डित इसी मतके थे। एकनाथ महाराजने विनयपूर्वक जो भाषण आरम्भ किया, उस्क्रिं विनयसे ही एकनाथ महाराजकी आधी जीत हो गयी। एकनाथ महाराजने कहा-



१५२

### श्रीएकनाथ-चरित्र

दिया, र

निश्चय ह

सामने .

जाय। ६५

सबके मत

प्रासादिक

एकनाय

रखा और

कीर अपना

अन्तर अश*ि* 

मिति एव

۲4 \...

भ्रन्य भी

दिन ुर

दोनों प्रन्य

गये। इससे

रे। हे वर्ष

वैर वरने प

रहने हो।

इने और

हेसा मानेते

'हे समर्थश्रेष्ठ खामी! में सद्भावसे आपके चरणोंमें अपना सिर नवाता हूं। आप कृपाकर इस अनाथको दर्शन दीजिये। मुझमें न भाव है, न भक्ति, न ज्ञान है, न वैराग्य। मैंने न तो शास्त्र पढ़े, न वेदाध्ययन ही किया। आपकी सेवाके प्रतापसे ही कुछ कवित्व-स्फूर्ति हो गयी। इसीसे यथामित भागवतका कुछ अंश कह सका हूँ। अभी एकादश स्कन्धके केवल पाँच अध्याय हुए हैं। खामी, इस पञ्चाध्यायीको अच्छी तरह देखकर इसके अर्थका ध्यान करें। यह जितना प्रन्थ-लेखन हुआ है, इस व्याख्यानमें यदि कहीं कोई दोष हुआ हो तो फिर ऐसे प्रन्थकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसे आप ही मणिकार्णकामें डुबा दें।'

इस भाषणसे श्रोताओंकी कौन कहे, खामी भी सन्तुष्ट हुए। इस भाषणमें विनय तो है ही पर साथ ही 'अच्छी तरह देखकर हसके अर्थका ध्यान करें और इस व्याख्यानमें यदि कहीं कोई दोप हुआ हो तो इसे फिर आप ही मणिकर्णिकामें डुवा दें' इस अधिकारयुक्त वाणीमें नीति भी है! यह बड़ी नीतिज्ञताका भाषण है। यह प्रन्थ आप ही अव कसौटीपर कसा जायगा, इस आशासे एकनायको वड़ा आनन्द हुआ। ऐरे-गैरे छेखकको ऐसा आत्मविश्वास हो ही नहीं सकता; पर एकनाथ पैठणके विद्वानोंमें रहे और बढ़े हुए तथा खय विद्वान् और श्रीगुरुप्रसादका ऐसर्थ भोगनेवाछ सुसम्पन्न पुरुप थे। उनके मुखसे कोई अपधार्थ वात निकड़ ही नहीं सकती थी और इसका उन्हें पूर्ण विश्वास भी था। नाथका भाषण सुनकर खामी कुछ शान्त हुए, उन्होंने परदा हटा

\*\*\*

लायचीत है स्ट्रासे कार्ये चलेंग्य इस सामाने संबंधी है, न इत है, न वेसमा है। न्हं दिन। बार्स सेलेड हते मां। सी पानी मन्त्र को सदा सको के व 市面村 暗灰产 इंग्लिम्बेस इत्रोम किल्ली ते सि वे हर्न लेकारी मीक्लीकों हुर रे 荷森福丽中野 विषया वी अन्ते ला क्रेस बाबलें पर हो हैं 原河南南河 नं नीति मेरे। हा वो किंद ता हो बन संस्थीत बला दर्ग है त दलर हुना । हो में हें हरे स्वानः ए एत्नाव हैन्स्हे हैं।

हव दिश्चा और श्रीपुर्वकार हो

प्रवे। उनके मुख्ये कर्र कर्न

न कीर समा जरी पूर्व विदर्भ

बानी कुछ शाना हुए उन्हेंद्र रहि

दिया, एकनायने उन्हें वन्दन किया फिर सबकी रायसे यह निश्चय हुआ कि श्रीमद्भागनतके दश निद्वान् एकत्र हों और उनके सामने खामीकी अध्यक्षतामें, एकनायके इस ग्रन्थकी परीक्षा की जाय। इस प्रकार चार दिन इसकी सभाएँ हुई। अन्तको स्वामीसहित सनके मतसे यह निश्चय हुआ कि प्रन्थ विल्कुल निर्दोप और पूर्ण प्रासादिक है। पीछे खामी नायसे इतने प्रसन हुए कि उन्होंने एकनाथ महाराजको अपने मठमें ही स्थान देकर आप्रहपूर्वक रखा और उनसे यह प्रार्थना भी की कि आप अब इसी स्थानमें बैठ-कर अपना प्रन्य पूर्ण करें । नायके लिये काशी और पैठणमें कोई अन्तर नहीं था। इस तरह काशीमें उन्होंने भागवतके आगेके अंश लिखे और छः महीनेमें प्रन्य सम्पूर्ण किया। प्रन्य-समाप्तिकी मिति एकनाय महाराजने खयं ही लिख रखी है--कार्तिक शुक्र १५ सोमनार शाके १४९५ (सवत् १६३०)। रुन्मिणी-खयंत्रर प्रन्य भी उन्होंने काशीमें ही बैठकर लिखा, उसकी समाप्तिका दिन उन्होंने रामनवमी शाके १४९३ (१६२८) दिया है। दोनों प्रन्य 'वाराणसीम्राकिक्षेत्रे, मणिकर्णिकामहातीरे' छिखे गये । इससे यह माछम होता है कि एकनाय महाराज काशीमें २।३ वर्ष रहे होंगे।

काशीमें एकनाथी भागवतका बड़ा जयजयकार हुआ। वैर करने चले हुए खामी तो एकनायके सामने दिप्य-से बनकर रहने लगे। एकनायकी ब्रह्मानेष्ठा देखकर खमी उनके चरण छते और एकनाय उन्हें उनके चतुर्यक्षमका स्मरण दिलाकर ऐसा करनंते मना करते । स्व.मोकः घमण्ड चूर हो गया १५४

### श्रीएकनाथ-चरित्र

और उनकी काया पलट गयी। फिर काशीमें पैठणका ठाट बँघा । घाटोंपर एकनाथ महाराजके कीर्तन होने हुगे और काशी-के बड़े-बड़े विद्वान् भी कीर्तन सुनकर मुग्ध होने छगे भागवत-समाप्तिके पश्चात् स्वामीजीने काशीके विद्वानोंसे यह अनुरोध किया कि, 'इस अपूर्व प्रन्थकी विजयके निमित्त यहाँ एक विजयोत्सव करना चाहिये।' कुछ अभिमानी पण्डितोंको यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने स्वामीसे कहा, 'स्वामी, आप यह क्या कर रहे हैं, एक तो नीच वाणीका श्रवण नहीं करना चाहिये, सो शास्त्रका निषेध न मानकर आपने किया। अब आप इसी दोषको आदरपूर्वक प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। यह बड़े अनर्थका लक्षण है।' (केशवकृत नाथ-चरित्र अ० २४-२६) इन अभिमानी पण्डितोंके विचारमें मराठी-भाषा नीच भाषा थी, और उसका सुनना तक दोष था। पर स्वामीने प्रन्थका उत्सव करनेका संकल्प नहीं स्थागा। उसके छिये बड़े उत्साहसे उद्योग करने लगे। इससे चिढ़कर कुछ पण्डितोंने इस प्रन्थको मठसे उठाकर गङ्गोमें डाल दिया । तब गङ्गादेवीने स्वयं इस प्रन्थको अपने हार्थो जलके ऊपर उठा रखा। यह चमत्कार देखकर उन पण्डितोंकी अक्ल ठिकाने आयी और शास्त्रके नामपर प्रलाप करना उन्होंने छोड़ दिया । स्वामीने एकनाथ महाराजको हाथी-पर बैठाकर जुद्धस निकालनेका विचार किया था, पर एकनाथ महाराजने यह विनय की कि 'मैं ब्राह्मणोंका दासानुदास हूँ, आप केवल आत्म-कृपाकी आशासे भक्तिपूर्वक इस प्रन्थका पूजन करें। इसीसे मुझे सन्तोष होगा।' (भक्त-छीछामृत २१-१३) स्त्रामी-

ने फिर भी आप भी हां 'यह भी जनु रखा गया, गया। इस

चार दिन भी बहुत ् में भक्तोंने

अपने सन्मार्गका -

\$

पैठण होट दासोपन्तसे और मगतान् राजधानीके नामक एक ्

१८७३ में १० ६८ वें वर्ष अनुसान किया

<sup>भी गठित पत्र</sup> (स्रते के —

खते थे, चहानं प्रकार बारह का 市品市品

相信行为前

·动与指导对

हुने विशे व लो

**表际简明** おいから

**सं**लंग लंग

के स्ट्राम्बर्ग

: इत्स इते हिं। वर्ष

声 福利利

المال والمنظمة المناسبة

· 武帝 网络阿根东

· 17 (17 元) 原在原

ना उने हिने हाहे ते

14. 60 CLASS E VE

**第一种原始** 

\$PE 1 E FFF 1

ह हत्ते हरे स्वाके रहा है

31 在城市 在东西中

FREE PROPERTY.

THE PERSON SHEETS !

11 ( 15 marting of 11/6 kg.

ने फिर भी फहा कि प्रन्थकी ही सवारी निकले, पर प्रन्थके साथ आप भी हाथीपर बैठें। तब एकनाथ महाराजने स्पष्ट ही कहा. 'यह भी अनुचित है, मैं ऐसा नहीं करूँगा।' तब प्रन्य ही अंबारीमें रखा गया, उसका सर्वोपचार पूजन किया गया और जुद्धस निकाला गया। इस समय बड़ा प्रचण्ड जनसमुदाय एकत्र हुआ था। चार दिन कीर्तनोत्सव हुआ । ब्राह्मण-भोजन हुए, अन्य प्रकारसे भी बहुत दान-धर्म हुआ । नाय-भागवतकी कितनी प्रतियाँ काशी-में भक्तोने उतार हीं। इस प्रकार काशीमें जान-अजान सबसे अपने प्रन्यका जयजयकार कराकर और अपने सदाचारसे सबको सन्मार्गका चसका छगाकर एकनाथ महाराज पैठणमें छौट आये।

प्रन्य-विजयोत्सवके पश्चात् जब एकनाय महाराज काशीसे पैठण छौट रहे थे तब रास्तेमें 'जोगाईचें आंबें' नामक स्थानमें दासोपन्तसे उनकी भेंट हुई। दासोपन्त भी बड़े दत्त-भक्त थे और भगवान दत्तात्रेय उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया करते थे। बेदर-राजधानीके नारायणपेठमें गाल्वगोत्री दिगम्बर पन्त देशपाण्डे नामक एक सज्जन रहते थे। दासोपन्त उन्हींके पुत्र थे। शाके १४७३ में इनका जन्म हुआ था और शाके १५३७ में वयसके ६४ वें वर्ष यह समाधिस्य हुए। इन्होंने बचपनमें वड़ा तीव अनुष्ठान किया था। भक्त-छीलामृतमें इनका वर्णन किया है कि 'ये गलित पत्र भक्षण करके रहते थे, शरीरका कुछ भी मोह नहीं रखते थे, चट्टानोंपर सोया करते थे और शीतोच्ण सहते थे।' इस प्रकार बारह वर्ष अनुष्ठान करनेके पश्चात दासोपन्तको भगवान

१५६

दत्तात्रेयके दर्शन हुए और तबसे दासोपन्त दत्तराज-सखा कहलाने लगे । दासोपन्तका समग्र चरित्र यहाँ स्थान-सङ्कोचसे नहीं दे सकते । इन्होंने श्रीमद्भगवद्गीतापर सवा छाख ओवियाँ लिखी हैं और अन्य छोटे-बड़े ४० प्रन्थ लिखे हैं। इनके अतिरिक्त इनके ६-७ हजार फुटकर पद्य हैं। मराठीभाषामें दासोपन्तकी जितनी प्रन्थ-सम्पत्ति किसी दूसरे किनकी नहीं है। कहते हैं, एकनायका यशोविस्तार देखकर दासोपन्त उनसे ईर्घ्या करने लगे थे, इससे भगत्रान् दत्तात्रेयने इन्हें शाप दिया और इसीसे इनके प्रन्थ उतने नहीं चमके । नीलोवारायने भी एकनाय-का वर्णन करते हुए दासोपन्तके विषयमें लिखा है कि एकनाय-के द्वारपर भगवान्को चोपदारके वेशमें जब दासे पन्तने देखा तव उनका 'अभिमान' नष्ट हुआ ! इससे भी यह माछ्म होता है कि ईर्घ्यावाळी वातके मूळमें कुछ है। जो हो, पीछे एकनाय महाराजके विषयमें उनका मन अल्यन्त निर्मल हुआ और उन्होंने उनकी स्तुतिमें पद्य भी लिखे । एक पद्यमें उन्होंने भी यह लिखा है कि भगवान् एकनायके द्वारणल वने, इस चमत्कारने दासोपन्त-को चिकत कर दिया। दासोपन्तको इस वातका अभिमान या कि भगवान्का मुझे साक्षात्कार हुआ। भगवान् एकनाय महाराज-के यहाँ द्वारपाल वन खड़े हुए। इससे उनका यह अभिमान गिलत हुआ। जो कुछ हो, पर इसमें तो कुछ भी सन्देह नहीं कि इस दत्त-मक्तका यह अभिमान कुछ काल बाद नष्ट हुआ और यह तया एकनाय समान पदारूद हुए। एकनाय और या जब पहिंची बार मिले तब वह अल्पययस्क थे। उस समय शार

उसके बाद दूसरेने ( )

इस इहि कि उस रिक्षा एकनाय के सेकड़ों का सत्सग योगसे गरे। इन बेद ५५% बनसमुद्र मञ्ज हो । देना या। उनकी ला **रिताय** मर के दर्गन, भ 和排 ही कान्त्र

EFFF AND

वर रोर्चन

इस सन्य भी

उसके बाद ये दोनों दत्तोपासक सन्त कवि अनेक बार एक दूसरे में मिले हैं और दोनोंकी एकान्तमें बहुत बातें हुई हैं।

रें से राज्य मिर्टिंग

المرابية المرابة

1.414; F. 15 15 16 1

TO THE PARTY

المراجع المراج

THE PROPERTY OF

व में हा को लग वर्ग

व देशक हैं की ति हैं

THE STATE OF THE PARTY

11 18 SAFER \$ 187 FEB.

इस घटनाके कुछ वर्ष पश्चात् एकनाथ महाराजकी इच्छा हुई कि पण्डरीकी यात्रा करें। नाथसे शिक्षा पाये हुए उद्भवने उस शिक्षाके अनुसार सब काम संभालना खीकार किया और एकनाथ महाराज बड़े ठाठसे पण्डरीकी यात्राको चले। आसपास-के सैकड़ों भक्त उनके साथ हो छिये। एक तो एकनाथ महाराज-का सत्संग और दूसरे भगवान् पाण्डुरङ्गके दर्शन, इस अपूर्व योगसे समुत्साहित होकर मार्गमें अनेक भक्त उनके साथ आ गये। इन भक्तोंकी संख्या बराबर बढ़ती ही गयी, यहाँतक कि जब एकनाथ पण्डरपुरके समीप पहुँचे तब उनके पीछे मानो जनसमुद्र हो उमड़ा चला आता था। मार्गमें बराबर बिट्टल-भजन हो रहा या। चारों ओर झण्डा-पताकाओंका समूह दिखायी देता था । पण्ढरपुरके समीप पहुँचते ही पण्ढरपुरके सहस्रों मनुष्य उनकी अगवानीके लिये आये और गाते-बजाते बड़े ठाठसे एकनाय महाराजको बस्तीमें छे गये, चन्द्रभागामें स्नान, पुण्डरीक-के दर्शन, प्रामकी परिक्रमा यह सत्र एकनाथ महाराजने यथासांग किया। श्रीविट्टलका श्याम सगुण रूप एकनायके हृदयमें सदा खेला ही करता था, पर जो अन्दर था उसीको बाहर देखकर उनके हृदयमें प्रेमका समुद्र उमङ् पड़ा । गरुड़पारके सामने उनके चार कीर्चन हुए । एक दिन कीर्तनमें भानुदासका प्रसंग छिड़ा । उस समय भक्तिके आनन्दकी मानो वर्षा होने लगी। एकनाथका

#### श्रीएकनाथ-चरित्र

जिन्होंने केवल धुनाम धुना था, आज उनके नेत्र और श्रेवण दोनों कृतार्थ हुए । भानुदासका प्रेमपूर्ण चरित्र उन्होंके परपोतेसे धुनकर श्रोताओंकी चित्त-वृत्ति तल्लीन हो गयी ।

पण्ढरीनाथ भगवान् श्रीविहलका कीर्तन करते हुए एकनाथ महाराजके मुखसे सैकड़ों प्रासादिक अमंग आप ही निकल पड़े। उनमेंसे कुछका भावार्थ नीचे देते हैं—

(9)

'इस महान् क्षेत्रकी रचना देखी। देखा, साक्षात् मू नैकुण्ठ है। तीयों और देवताओंका ऐसा सर्वोत्तम समागम और कहीं भी नहीं है। पण्डरी-जैसा तीर्थ इस मूलोकमें क्या, त्रिलोकमें भी मुझे नहीं दिखायी देता; क्योंकि यहाँ श्रीविद्ठलम् तिंके दर्शन करते ही सद्गुरु श्रीजनार्दन-धाममें सुखपूर्वक विश्रान्ति मिली।'

(२)

'वड़ी आशा लेकर यहाँ तक आये। पण्डरी देखते ही पावन हो गये। गरुड्घ जको देखते ही इस जन्मका कार्य सफल हो गया। भीमातटपर श्रीविद्वलमूर्ति देखकर एका जनार्दनमें विश्रान्ति मिल गयी।'

(३)

'अनन्तके गुण अपार अनन्त हैं। श्रुति-शास भी उनका पार नहीं जानते। वह अनन्त भगवान् यहाँ ईटपर खंदे हैं, कटिपर हाथ रखे हैं और करुणा-दृष्टिसे मक्तोंकी और देख रहे हैं।' इससे . तो १.८॥ साधन एकनाय

विट्ठल-ग

नाचो | ् बौर दूसरी है । इससे

राः दिन महारा सी दवाएँ इतिहार देवतीक ज देवतीक ज

महत्त्वपुरः, बाउदी पहुँचे

हर शानेता

( ~++ g-1×9 (8)

'बिट्टल-नाम खुला मन्त्र है, वाणीसे सदा इस नामको जपो। इससे अनन्त जन्मोंके दोष निकल जायँगे। संसारमें जो आये हो तो निरन्तर विट्टल-नाम लेनेमें जरा भी आल्स्य मत करो। इससे साधन सधेंगे, भव-बन्धन टूटेंगे। बिट्टल-नामका जप करो। एकनाय जनार्दनमें रहकर उठते-बैठते, सोते-जागते, रात-दिन बिट्टल-नामका जप करता है।'

( \* )

'प्रेमसे हरिनाम गाओ । प्रेमसे कीर्तन-रंगमें मस्त होकर नाचो । इससे तरोगे, तरोगे, संसारसे तर जाओगे । इसमें कोई और दूसरी बात नहीं है । एकाजनार्दनकी भक्तिका यह निजधाम है । इससे क्षणमात्रमें तर जाओगे ।'

शाके १५०५ में एकनाथ महाराज आलंदी पघारे। एक दिन महाराजके गलेमें सूजन आ गयी और पीड़ा होने लगी। बहुत-सी दवाएँ की गर्यी पर सूजन कम न हुई। तीसरे दिन स्वप्तमें ज्ञानेश्वर महाराजने दर्शन देकर उनसे कहा, 'मेरे गलेमें अजान-वृक्षकी\* जड़का फंदा पड़ा हुआ है। उसे तुम स्वयं यहाँ आकर दूर करो। इससे तुम्हारे गलेकी पीड़ा दूर होगी।' तब साथमें मक्त-समुदायको लेकर कीर्तन करते हुए एकनाथ महाराज आलंदी पहुँचे।

क्षण्यस्य

हर्मते की नांके की हिंदे

1

新京湖市下 中京 11年11月11日

拉拉

(1) 新海绵

.

क्ष ज्ञानेश्वर महाराजकी समाधिपर जो श्रजान नामक अश्वत्यवृत्त
 वह ज्ञानेश्वर महाराजका ही जगाया हुश्चा बताया जाता है।



#### श्रीएकनाथ-चरित्र

नाय आलंदी पहुँचे तब वहाँ बस्ती नहीं थी । चारों ओर घनी झाडियाँ थीं. छोग अन्दर जाते डरते थे। आल्दीमें श्रीसिद्धेश्वरका स्थान अत्यन्त प्राचीन है। वहाँ उस समय दिन्य तपोवन था। साथके लोगोंको बाहर ही बैठाकर ज्ञानेश्वर महाराज-की समाधिकी खोज करने एकनाथ महाराज अकेले ही उस वनमें घुसे । समाधिके समीप अजानवृक्ष था । दूरसे उसे उन्होंने देखा। तब उन्हें बड़ा ही आनन्द हुआ | समाधि-मन्दिरका द्वार खोलकर वह अन्दर गये । 'सहज वज्रासन लगाकर वहाँ ज्ञानदेव महाराज विराज रहे हैं। ऐसा तेज:पुञ्ज दिव्य स्वरूप कि जिसकी कोई उपमा नहीं।' (भक्तविजय अ० ४६-१६७) श्रीज्ञाने खरके दर्शन होते ही एकनाथ उनके चरणोंपर छोट गये। केशवकृत नाथ-चरित्रमें लिखा है कि वहाँ ज्ञानेश्वर महाराजके साथ एकनाय महाराज तीन दिन और तीन रात एकान्तमें रहे । इस एकान्तमें कैसा ब्रह्मानन्द-समुद्र उमड़ा होगा उसकी कल्पना विपयपकके दादुर हम पामर जन क्या कर सकते हैं ! एक तो एकनाय स्वयं ही पूर्ण पुरुप थे। दूसरे, अजानवृक्षकी जड़ मस्तकमें छगनेके मिससे श्रीज्ञानेश्वर महाराजने उन्हें साक्षात् दर्शन दिया और यह आज्ञा भी दी कि ज्ञानेश्वरीका प्रचार करो । नाय जब समाधि-मन्दिरके वाहर आ गये तव छोगोंने उसका प्रवेशद्वार फिर पश्यर लगाकर चूनेसे बन्द कर दिया। यह घटना शाके १५०५ के ज्येष्ठ मासमें हुई । आजदीमें नाथ एकादशी तक रहे । उस दिन उन्होंने कीर्तन किया। नाथके साय छोग बहुत थे। सबके छिये सीधा-पानीका प्रवन्ध करना बड़ा कठिन हुआ, तव यह गाया देखिये,

कि मगवा एक दूका जस्ती ह भी नहीं नहीं,

समझ इए तब का वर्णन

बाउन्दीमें और " **१**स-५,1.

> प्कनाय खाकर करेगा वसे

श्रानेस्र(कि पाठकोंकी 码 4:

कर दी। व

वैटणमें माला मिकि, यार्ग,

कि भगवान्ने एक छिंगायतके वेशमें आकर खीमा गाइकर वहाँ एक दूकान खोल दी। द्वादशीके दिन जिसको जितना सीधा जरूरी हुआ उतना उसे उस दुकानसे मिल गया । दाम किसीको भी नहीं देना पड़ा। उस दूकानदारने किसीसे दाम लिया ही नहीं, कहा कि, 'एकनाय समर्थ हैं, उनसे हम सब हिसाब समझ हेंगे।' जब एकनाथ सब होगोंके साथ वहांसे चलनेको हुए तव वह लिंगायत अक्समात् अन्तर्धान हो गया । इस घटना-का वर्णन खयं एकनाय महाराजने दो अमंगोंमें किया है। आलन्दीमें ही रहते हुए एकनाथने चारों भाई-बहनपर अभंग रचे और आलन्दीकी महिमाका वर्णन करते हुए कहा कि 'यहाँके वृक्ष-पाषाण सभी देवता हैं।' इस स्थानके माहात्म्यके सम्बन्धमें एकनाय महाराजने स्पष्ट ही कहा है कि, 'अजान-वृक्षके पत्ते खाकर आलन्दीमें वैठकर जो इक्कीस बार ज्ञानेश्वरीका पारायण करेगा उसे सदाः ज्ञान प्राप्त होगा ।'

नाथ जब पैठणमें छौट आये तब आते ही उन्होंने ज्ञानेखरीके संशोधनका काम आरम्भ कर दिया। लेखकों और पाठकोंकी भूलसे जो कई अञ्जब और असंबद्ध पाठ घुस गये थे उन्हें उन्होंने निकाल दिया और ज्ञानेश्वरीकी शुद्ध पोथी तैयार कर दी । ज्ञानेश्वरीके सशोधनका यह कार्य शाके १५०६ तारण-नाम संवत्सरमें समाप्त हुआ । एकनाथ महाराजके समयमें ही पैठणमें मौलाना रून नामके एक मुसलमान औलिया थे। वे बड़े विरक्त, ज्ञानी और स्त्रानुभवसम्पन्न महात्मा थे। एक दिन

नियाने रिकार

military.

The second

. grafulis, frifi

المراث ال

THE THE PARTY

Land Later & Leading

the sealer it decision

#### श्रीएकनाथ-चरित्र

एकनाथ महाराज सन्ध्यासमय मसजिदके पाससे होकर जा रहे ये तब उन्होंने इस औलियाको देखा। वह एक शालमें धिजयाँ लगा रहा था। एकनाथने उनसे पूछा, यह आप क्या कर रहे हैं ! उसने उत्तर दिया, 'मैंने सुना है कि एकनाथ ज्ञानेश्वरीमें रहोबदल करके कुछ अपनी बनायी ओवियाँ उसमें जोड़नेवाले हैं। मैं इस शालमें धिजयाँ लगाकर यह देख रहा हूँ कि वह ज्ञानेश्वरी कैसी होगी ?' यह सुनते ही एकनाथ महाराजने अपना वह सङ्कल्प त्याग दिया और सबके लिये यह निर्वन्ध लगाया कि ज्ञानेश्वरीकी दिन्य वाणीमें कोई भी अपने शब्द मिलानेका प्रयत क करे। भक्तकथामृतसारमें यह कथा दी हुई है और कहते हैं कि इन औलिया मौलाना रूनके लिखे किसी उर्द प्रनथमें भी दी हुई है !

एकनाथ महाराजका अन्तिम प्रन्थ मावार्थरामायण है। यह प्रन्थ बहुत बड़ा है। और इस प्रन्थके इतिहासके साथ एकनाथ-के पागळ-से शिष्य गावबाका भी कुछ हाळ वतळाना जरूरी है। रामायणके भी अन्य रामायणोंके समान सात काण्ड हैं। इसके पहळे पाँच काण्ड और युद्धकाण्डके ४४ अध्याय एकनाथ महाराजके ळिखे हुए हैं। युद्धकाण्डके बादके अध्याय और सम्पूर्ण उत्तरकाण्ड गाववाका ळिखा हुआ है। यह प्रन्थ भी प्रधानतः आध्यात्मिक है। अध्यात्मरामायणमें इतिहासका अंशक कम है, पर इस मावार्थरामायणमें एकनाथ महाराजने अनेक ग्रन्थोंके आधारपर ऐतिहासिक वर्णन भी भरपूर किया है और वह सम्पूर्ण वर्णन अध्यात्म-तन्तुओंसे बुना हुआ है। रामकथा और

णम इस रामायण,

ब्रह्मकुया

इसमें शान ()

भीर १९५५ में की

काव्यके कथा

रत <sub>जग</sub>, बेखान

सस

हो उसके

प्रय वन्हींकी

रहे पूर्ण :

म्य हुई एक्नाय म

धनुमन यों

यह पूछे तो

पर पूछ ते धनिधान १ ALL LAND

一种特殊

哈拉 军传车点

, ल्या, प्रकारी

\$410000

m 新作品 完計

भूत निर्मा प्रमुद्ध में

ENTER THE THE

entitle milit

المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة

The state of the s

A STATE OF

- A Transpire Transpire

F F I like

Andrews From Strain St.

ब्रद्धक्या अथवा इतिहास और अध्यात्म दोनोंका एक साथ काम इस प्रन्यके पाठसे होता है। वाल्मीकिरामायण, आनन्द-रामायण, योगवासिष्ठ आदि संस्कृतप्रन्थोंसे एकनाथ महाराजने इसमें अनेक आधार-प्रसङ्ग लिये हैं पर प्रन्थ-रचनाकी शैली और शान निराली है। इस रामायणमें पद-पदपर अध्यात्मविचारोंकी प्रन्थोंमें विशेषरूपसे दिखायी देनेवाछे और नाय महाराजके रूपकोंकी भरमार होनेसे रामचरित्र और ब्रह्मज्ञान मानो कान्यके मनोहर उद्यानमें एक दूसरेसे गले मिले हैं। प्रत्येक क्या अध्यात्म-लक्ष्यकी दृष्टिसे लिखी हुई है । कोई भी परोपकार-रत जगदुद्धार कर्म करनेवाला ब्रह्मनिष्ठ पुरुष जैसा रामायण वखान सकता है वैसा ही यह रामायण है। वर्णन अत्यन्त सरस और इदयप्राही तथा प्रासादिक है। भगवान् रामचन्द्रकी कया और परमार्थ दोनोंके एक साथ दर्शन करनेकी जिसे छाछसा हो उसके लिये - भावार्थरामायण-जैसा दूसरा प्रन्थ नहीं है। यह प्रन्य अवश्य ही एकनाय महाराजके हाथों पूर्ण नहीं हुआ पर **उन्हींकी आज्ञा और लोगोंके आप्रह्**से उन्हींके शिष्य गावबाने इसे पूर्ण किया । यह प्रन्थ लिखनेकी स्कृति एकनाथ महाराजको कैसे हुई और यह प्रन्थ उन्होंने कैसे लिखा इस सम्वन्धम एकनाथ महाराजने खयं ही इसी प्रन्थके चौथे अध्यायमें अपना अनुभव यों लिखा है--

'तुम ( इस रामायणके ) वक्ता कैसे बन गये ! यदि कोई यह पूछे तो जो बात जैसी है वह भी कह देता हूँ। श्रोता सावधान होकर सुनें । मूल ( रामायण ) जिस संस्कृत-भाषामें है

#### श्रीएकनाथ-चरित्र

उससे मैं बिल्कुल कोरा हूँ। मूर्खताके सिनाय मेरे पास और क्या है ! ऐसे इस मूर्खके मुखसे भगवान् रामने ही यह कथा कहलायी है। उन्होंने प्रेरणा की (रामायण लिखनेकी) पर मैंने (लिखनेका साहस) नहीं किया। तब स्वप्तमें आकर भगवान्-ने रामायण कही और प्रन्थका पूरा रहस्य बता दिया। जागनेपर रामकथा सामने प्रकाशमान हुई। कोई बात दुश्चित्त होकर मैं कुछ-की-कुछ समझता तो राम उसे ठीक कर देते। फाल्क् बार्ते करते हुए भी उनमेंसे रामकी कथा उठने लगी। रामने ऐसा पीछा किया कि रामायणमें दृष्टि गड़ गयी। ऐसी अवस्थामें भी मैंने यही सोचा कि रामायण न लिखूँ पर राम अहंकारके सिरपर सवार हुए और उन्होंने अपनी सत्तासे जबर्दस्ती अपनी कथा मुझसे कहलवायी।'

इस तरह राम किसीसे जबर्दस्ती लिखवानें, ऐसा अवसर ऐसे ही किसी प्रन्थकारको प्राप्त होता होगा। जागते हुए रामकथा सामने प्रकट हो, स्वप्तमें रामचित्र सामने नृत्य करे, फाल्क् बातोंमेंसे भी रामकथा ही ऊपर उठे, इस प्रकार रामने एकनाथका पीछा किया और उनकी दृष्टि ही रामायणमय कर दी। तथापि एकनाथ कहते हैं कि मेरी जिद यही रही कि मैं रामायण न लिख़ तब राम ही मेरे मैंपनपर चढ बैठे। मैंपन फिर कहाँ रहा वहाँ राम आ गये! इस तरह जबर्दस्ती यह कथा उन्होंने एकनाथसे कहलवायी। इस जबर्दस्तीकी फिरयाद एकनाथ कहाँ किस अदालतमें ले जाते रामसे बढ़कर कोई न्यायालय नहीं!

सिटिये शर्त करा है तन य हो, , , , नहीं ! ० वह सुद्

माह क हमारे हैं

४४ वें समय वर कि प्रन्य

टेखक ५ काण्ड ५५ सिएर थी

और मागे यह वात

दिलाया • ''''

महाराजने क

And the second second second second

इसिंखे इन्होंने रामायण लिखना मंजूर किया; पर रामसे एक शर्त करा ली । उन्होंने रामसे कहा, 'जब तुम्हारी ऐसी जबर्दस्ती है तब यह समझ छेना कि इस कथामें जो कोई दूषण या भूषण हो, उसके जिम्मेदार तुम हो, मैं नहीं, मुझसे उसका कोई लगाव नहीं ! कर्ता में नहीं, स्वयं श्रीराम जब कर्त्ता हो गये जब मेरा मैंपन वह ख़ुद हो गया तब मेरा तो कुछ भी न रहा। इस प्रन्थकी चाहे कोई निन्दा करें, चाहे कोई इसे वन्दन करें, दोनों ही हमारे लिये ब्रह्ममूर्ति हैं। यह श्रीगुरु जनार्दनकी बतायी युक्ति है… …।' यह कहकर एकनाथ महाराजने मानो यहाँ यह भी व्यक्त कर दिया कि मैं किसी कच्चे गुरुका चेळा नहीं हूँ।

एकनाथ महाराजका यह भावार्थरामायण जब युद्धकाण्डके ४४ वें अध्यायतक लिखा जा चुका, तब उनके महाप्रस्थानका समय उपस्थित हुआ । श्रोताओंको इस बातका बड़ा दु:ख हुआ कि प्रन्थ अधूरा ही रह जायगा। कृष्णदास नामक एक रामायण-लेखक एक बार एकनाथ महाराजके पास आये थे, उनका युद्ध-काण्ड समाप्त होनेमें ११ दिनकी मोहलत चाहिये थी और मृख्य सिरपर थी । एकनाथ महाराजने उनकी मृत्युका समय ११ दिन और आगे बढ़वा दिया और उनका प्रन्थ पूरा कराया। श्रोताओंको यह बात माऌ्म थी । इसका उन्होंने एकनाथ महाराजको समरण दिलाया और भावार्यरामायण लिखकर समाप्त होनेतक अपना देहावसानकाळ आगे बढ़ानेकी सिफारिस की। पर एकनाथ महाराजने काळवञ्चना करनेसे इन्कार किया। रामायण ळिखना

हे इंदेर हैंदित को हिंदि **Price Teacher Earl (Table)** 6 3 - 52 15 km (r) (r) 市村所有的 केर्य के हैं। केर कि विश्वीर E STATE OF STATE 315 STEET REFER 

المتراث

लंगालीक

古书 中间 南部

李阳 四种和平

古花灰石灰河

निक्वानं न

1回 新年前年末

म् इस्तितिहरू

नित्ते विश्वित्ते । स्वतित्वे विश्वित्ते ।

古:於:京縣

हें इन्दें हुन्दें इन्दें

आरम्भ करते हुए उन्होंने कोई मैंपन नहीं रखा तो फिर उसे पूर्ण करनेकी चिन्ता उन्हें क्यो होती ! उन्होंने कहा कि कालको दण्डित करके प्रन्य समाप्त करनेका कोई कारण नहीं है। फिर भी बहुतोंने बहुत आग्रह किया कि ग्रन्थ तो सम्पूर्ण होना ही चाहिये तब एकनाथ महाराजने गावबाको अपने सामने बुलवाया और उसे प्रन्य पूर्ण करनेकी आज्ञा दी । गावबा एकनाय महाराज-के यहाँ ही रहता था, उन्हींका एक शिष्य था, लोग उसे मूर्ख और नीम-पागल समझते थे । उससे गायत्री मन्त्रका ठीक उचारण-तक नहीं हो सकता था। इसिछिये एकनाथ महाराजने जब उससे प्रन्य पूर्ण करनेको कहा तब छोगोंने यह समझा कि महाराज विनोद कर रहे हैं। इसे पूरण-पूरी नामका पकान खाने-की बड़ी चाट थी। बचपनमें एक दिनकी बात है कि यह अपनी माँसे बड़ी जिद्द करने लगा कि हमें आज पूरण-पूरी खिलाओ । माँने इससे कहा, 'जाओ पैठणमें, वहाँ एकनाय साधु रहते हैं उनके यहाँ जाकर रहो तो रोज तुमको पूरण-पूरी मिळा करेगी।' यह सनते ही छड़का वहाँसे उठा, रास्ता चलकर पैठण पहुँचा और वहा एकनाय महाराजके घर गया। एकनाय महाराजने गिरिजावाईसे कहा कि हरि पण्डितकी तरह इसको भी सभालो । तबसे यह १५ वर्ष एकनाथ महाराजके ही घर था। जब इसे एकनाथ महाराज मन्त्रोपदेश करंने छगे तब इसने कहा कि यह सब हमको मत बताइये, हम तो 'एकनाथ' इस एक नामको छोड़कर और कोई नाम नहीं जपेंगे। नाथके घर रहते हुए यह कया-कीर्तन सुना करता और जो काम करनेको

नहां नो काम श्रीर ने पर एक करनेको दिखाया पुरा न

**经外对于** के सम्बद्धाः क्षेत्र हैं हर में कि 经与产品计 HERET . できる かまず 3 大學 大學 西西南北京 大学 1500 500 J. G. T. T. TIP

THE STATES

一步产于

The state of the state of

THE WALL BEAR

THE PERSON NAMED IN

二十二章 中 中一大

The state of the s 

中 一种 下京 

कहा जाता वह किया करता या और सदा मगन रहता था। जो काम करता वह दक्षताके साथ करता था। ऐसा जाहिल खौर नीम-पागळ-सा आदमी सत्संगसे ऐसा वना कि मरण-शय्या-पर एकनाय महाराजने जब उससे मावार्थरामायण आगे तैयार करनेको कहा तो उसने उसी समय ४५ वॉ अध्याय तैयार कर दिखाया और एकनाय महाराजके प्रयाणके पश्चात् शेष भाग भी पुरा करके भावार्थरामायण सम्पूर्ण किया ।



# आन्तम

दुःखसे

एकनाय

वाणी खे

'मुकं

या | इ..

पूरा हुन

वचपनमें

पेलका

उनकी

में उनक

पैठणमें

समीपः

प्रपीते

द्वती, -

वतमान

महाराजकी

वनकी रूप

नामक पुत्र

नहीं मिला ।

۶

बड़े वैमवनाले, बड़ी आयुवाले, बड़ी महिमानाले आखिर चले गये मृत्युपन्थमें ही । सन चले गये पर एक ही रहे नहीं जो खरूपाकार हुए—आत्मज्ञानी हुए । —दासबोध द० ३ स० ३

एकनाथ और गिरिजाबाईके तीन सन्तान हुए । प्रथम सन्तान गोदावरी नाम्नी कन्या हुई, उसके वाद हरि-नामक पुत्र हुआ और अन्तमें गंगा नाम्नी फिर कन्या हुई । गोदावरीका विवाह पैठणमें ही चितोपन्त नामक विद्वान् और शीलवान् गृहस्थके साथ हुआ। चितोपन्त पहले कुछ विषयासक्त थे, पर पीछे नाथ-सत्संगसे सुधर गये और दत्तात्रेयकी भक्ति करने छगे । गोदावरीका समुराछमें रखा नाम गंगा था और नाथ उसे बचपनसे छीछासे 'छीछा' कहा करते थे। चितोपन्तका दूसरा नाम विश्वम्भर था। इन्हीं छीछा और विश्वम्भरेक पुत्र सुप्रसिद्ध कवि मुक्तेश्वर हुए। अर्थात् मुक्तेश्वर एकनाथके दौहित्र थे। इन्होंने जो भारतप्रन्थ लिखा उसमें 'मातृजनक जनार्दनमें एकनाथ' कहकर एकनाथका वन्दन किया है। इनका उपनाम मुद्गळ, गोत्र अत्रि और शाखा ऋग्वेदान्त-र्गत आग्रलायन थी । मुक्तेश्वरकी कविता सर्वत्र विख्यात हुई, इन्होंने रामायण, भारत और भागवतपर प्रन्थ छिखे । इन प्रन्थोंमें **ळीळा-विश्वम्भरका वार-बार स्मरण कर, इन्होंने माता-पिताको** वन्दन किया है। अपना उल्लेख भी इन्होंने 'मुद्गालचिन्तामणि-सुत लीला-विश्वम्भर जगविख्यात' कहकर किया है। मुद्गालोंके कुळदेव कोल्हापुरकी जगदम्बा और सोनारीके भैरवनाथ हैं। मुक्तेश्वरको उनके पितासे ही दत्तोपासनाकी दीक्षा मिली थी।

the second secon

को गरिकां हो

क्षेत्र ति हो हाल

**表表表表的** 

# Charlet

**医疗液态**新针

उत्के हेन्द्राहले हा नि

इस्के हो कि कि सहसे

इंग्लिंड के किए गरी

इस्तिन है। सिर्देश

य के होता हा। होती

· 有 对 · 阿 库 并

表表 病毒

THE REPORT OF THE PERSON OF TH

**新花园 图** 

· 不可可,阿萨尔斯

一部。 THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND

シーディオ にまり

-र्मिश्वर रेश

मुक्तेश्वर जन्मतः मूक थे, उनकी ओर देखकर छीछावती दु:खसे रोया करती थी । एक बार वह पितासे हठ ठान बैठी । तब एकनाथ महाराजने मूक मुक्तेश्वरके मस्तकपर हाथ रखकर उसकी वाणी खोल दी और यह अशीस दी कि 'यह महाकवि होगा।' 'मूकं करोति वाचालं' जैसा सहज सामर्थ्य इन महात्माके अन्दर था। इस प्रकार अपने त्रिमुवनविजयी पिताके द्वारा अपना हठ पूरा हुआ देखकर लीलावतीको अपार आनन्द हुआ । मुक्तेश्वरको वन्वपनमें एकनाथ महाराजका सत्संग बहुत कुछ प्राप्त हुआ । आगे चलकर मुक्तेश्वर बहुत बड़े प्रासादिक किन और दत्तीपासक हुए। उनकी बनायी अनेक आरतियों और कविताओंमें एकनायके विषय-में उनका पूज्यभाव व्यक्त हुआ है । चिन्तामणि मुद्ग छकी समाधि पैठणमें एकनाथ महाराजके घरके समीप ही है और वहाँ 'नाथके जामाताकी समाधि' के नामसे प्रसिद्ध है। मुक्तेश्वर कुरुंदवाडके समीप पश्चगंगाके तटपर तेरवाड गॉवमें समाधिस्थ हुए। इनके परपोते मुक्तेश्वर बाबाके नामसे प्रसिद्ध हुए, इन्हें कोल्हापुरके शम्मुछत्रपतिने शाके १६४९ में एक और फिर शाके १६८० में दूसरी, इस प्रकार दो सनदें तेरवाड गाँव इनामकी दी हैं। तेरवाडके वर्तमान जागीरदार लीला-विश्वम्भरस्तत मुक्तेश्वरके वराज हैं। एकनाथ महाराजकी प्रथम कन्याके सम्बन्धमें यह संक्षिप्त विवरण हुआ । उनकी दूसरी कन्या गंगा कर्णाटकमें व्याही थीं, उनके पुण्डाजी-नामक पुत्र हुआ । इससे अधिक इनके सम्बन्धमें और कोई विवरण नहीं मिला। अब एकनाथ महाराजके पुत्र हरि पण्डितकी ओर चलें।

\*\*\*\*

#### श्रीएकनाथ-चरित्र

श्रीहरि पण्डित बड़े विद्वान् और बुद्धिमान् थे । अल्प वयस्में ही इन्होंने छओं शास्त्रोंका अध्ययन पूरा किया और विद्वानमान्य हुए। इन्हें एकनाथ महाराजका ढंग पसन्द नहीं था। इन्हें संस्कृत-भाषाका बड़ा अभिमान था और इनके पिता जो मराठीमें अन्य ळिखते, मराठीमें ही कीर्तन और प्रवचन करते तथा प्राकृत जनोंका ही संग-साथ करते, यह बात इन्हें गौरवजनक नहीं माछ्म होती थी। एकनाथ महाराज उनसे पूछते कि, 'सस्कृत-वाणी तो देवताओंने निर्माण की पर प्राकृतको क्या दस्युओंने पैदा किया ?' वह इन्हें समझाते कि, 'भगवान्को वाणीका कोई अभिमान नहीं है, संस्कृत हो या प्राकृत, दोनों उनके लिये समान हैं; हॉ, जिस वाणीसे ब्रह्मकथन होता है वह उसीसे सन्तुष्ट होते हैं।' प्राकृतजनोंके उद्धारार्थ जो प्रन्य लिखे जायँ और जो कया-निरूपण न्याख्यान हों वे प्राकृतमें ही होने चाहिये, यह वात उन्होंने अपने भागवतप्रन्थमें अनेक स्थानोंमें छिखी है। हरि पण्डित संस्कृत-भाषाके अभिमानसे प्राकृतको तुच्छ वतावें तब एकनाथ महाराज ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव आदि प्रन्य उनके सामने रखकर उनसे पूछते थे कि अच्छा तो यह बताओ कि ये प्रन्य संस्कृत-भाषाके प्रन्थोंसे किस वातमें कम हैं ! नाय संस्कृतका पूर्ण आदर करते थे, पर मराठी-मापासे भी उनका आत्यन्तिक प्रेम था । उनका सिद्धान्त यह था कि जिस वाणीमें हरिकथाप्रेम है वही वाणी सरस है। वह सचे भागवत, पूर्ण अनुभवी और हरि-प्रेमानन्दका अखण्ड भोग करनेवाले भक्त थे । नायमागनन (अ० २-३२३) में उन्होंने कहा है कि-

सन व्य वह १५५ सूखे वेद मक्त थे, प्रेमानन्द

ानर् देखते थे हैं वैसे ऊँच-मी

वर्णाः ,े प्रवत्नाः प्रकानाम्

हरि जी-हरिय<sup>े</sup>ड सहस्तान

धीर भेग धेत्र जान

रक्ताय की ही व

पतनाय

يستع يرمون

"市"。

四十九十二四

THE THE PERSON

**新沙鸡种种产药** 

el e r d'Amé

- FR

新学 ちょうはきとなっ

أنب فيبت يست

外、在海洋

一种社会

The first of the first

E PLEASE FOR FAIR

13 % THE ET! 17.50

المُ المُسْمِّعِينَ مَا مَا تُلَادِيمِا

· 对中部 四月 情 日本

प्रमेंबीण श्रुति स्मृति हान। प्रेमेंबीण ध्यान पूजन। प्रेमेंबीण श्रवण कीर्तन। वृथा जाण नृपनाया॥

'प्रेमके विना श्रुति, स्मृति, ज्ञान, ध्यान, पूजन, श्रवण, कीर्तन, सव व्यर्थ है।' आत्मज्ञान उन्हें पूर्ण था। अखण्ड ब्रह्मानुभवमें ही वह रहते थे, केवल ब्रह्ममायावादका कोलाहल करनेवाले रूखे-सूखे वेदान्ती नहीं थे । श्रीज्ञानेश्वर महाराजके समान ज्ञानी और मक्त थे, ज्ञान और भक्ति उनमें एकरूप थे। उन्होंने भक्ति-प्रेमानन्द केवल इदयमें ही वटोरकर नहीं रखा था । प्रत्युत उस आनन्दसे उन्होंने अखिल विश्वको धानन्दमय कर डाला। वह यह देखते थे कि प्रेममूर्ति भगवान श्रीकृष्ण जैसे भीतर विराज रहे हैं वैसे ही बाहर भी सर्वत्र कीड़ा कर रहे हैं। उनके चित्तमें कॅच-नीच, ब्राह्मण-शूद्रका कोई भेदभाव नहीं या । हरि पण्डित वर्णाश्रमके पूर्ण अभिमानी, कर्मठ और केवल पण्डित थे। एकनाथका हृदयाकारा व्यापक और खपरभेदरान्य था । एकनाय महाभक्तके नाते सहस्रों जनोंको अत्यन्त प्रिय ये और हरि पण्डित पैठणके विद्वानों और कर्मठ ब्राह्मणोंके प्रिय थे। हरि पण्डित भी शीलवान् और पितृभक्त थे, तथापि पिताके विचारोंसे सहमत न होनेके कारण वह अपनी सहधर्मिणी तथा अपने प्रह्लाद और मेघश्याम नामक दो पुत्रोंको साथ छे अपने विचारोंके अनुकूछ क्षेत्र जान काशी चले गये। राधव नामक उनका पुत्र घर ही एकनाय महाराजके साथ रहा । राधव बचपनसे ही अपने दादा-की ही वात मानता या, उन्हींके कहे अनुसार चळता या और एकनाय महाराज जब कीर्तन करते तब राघव उनके पीछे खड़ा

#### श्रीएकनाथ-चरित्र

रहकर ध्रुवपद अलापता या । एकनाथ महाराजसे उसका बड़ा स्नेह था। हरि पण्डित काशी पहुँचते ही वहाँके विद्वानोंमें सर्व-मान्य हुए। वहाँ उन्हें रहनेके छिये एक घर भी मिल गया और काशीमें उनकी अच्छी धाक जमी। चार वर्ष इसप्रकार बीतनेपर हरि पण्डितको समझानेके लिये एकनाथ महाराज स्वयं काशी गये। हरि पण्डितने उनका बहुत आदर किया। एकनाथ महाराज कुछ दिन वहाँ रहे । इसके पश्चात् हरि पण्डितने दो शर्तोपर पैठण चलना स्वीकार किया, एक तो यह कि एकनाथ महाराज महाराष्ट्रप्रन्थोंपर प्रवचन न करें और दूसरे, परान प्रहण न करें। एकनाथ महाराजने इन दोनों शर्तोंको मंजूर किया। तब हरि पण्डित उनके साथ पैठण गये। पैठणमें अब एकनाथ महाराजके बदले हरि पण्डितके प्रवचन होने लगे। एकनाय महाराज जो अब वृद्ध हो गये, पुत्रके मुखसे प्रवचन सुननेके लिये श्रोताओं में बैठ जाते थे। हरि पण्डित विद्वान् तो बहुत बड़े थे, पर एकनाथके प्रवचनके समय जहाँ श्रोताओंकी इतनी भीड़ होती थी कि तिल धरनेकी जगह न मिलती वहाँ अब कुछ शास्त्री पण्डित ही दिखायी देते थे। यह हरि पण्डितने भी देखा और सोचने लगे कि यह क्या बात है जो पिताजीको जहाँ लोग सोठह आना पूजते हैं वहाँ मुझे दो आना भी नसीव नहीं होता ! एकनाथ महाराजके दर्शनोंके छिये अब भी सहस्रों भक्त नित्य उनके पास आया करते थे। एकनाथ महाराजका घर भगवान्का मन्दिर हो गया था।

हरि पण्डितका हृदय अब कुछ नरम होने छगा। यह एकनाथ महाराज ताड़ गये और उन्होंने मनमें यह विचारा कि अब इसे र् एक बार उसका गयी ैं

भ(नेका थी कि

यह नह पण्डित

त्राह्मणको पुण्य ल.

> हो ,, किया। गुद्ध सः

अभिमान निमन्त्रण हरि <sub>भ</sub>ेट

वन्होंने , प्रोसकर

षर छीटते पत्तल भी

ष्यों ... इसी ,

पच्छप् '

तम् अवि ६ १ हनः गाने का लंगे विक्री कितीनशक्त क्ष स्योगर्गकालं **计时期明显** स्मारक ज्ञिलिल 南城市的市 इन. हर दे हैं कि एना हो =रतं से की लाग 計 传动 根期 म कि ले। क्लें बर्ग के क्रम्यं प्रसासि होति प्रदेशे क्लेक्ले प्रस्ति 海门中原河南南 क्लें ह्य हों देखी हैं। क्षेत्र हो हो हो है इते के। यह हरि विस्त्री में व सारा है से विकी हों हेर के वे बान में तक वीरे Right Feel St. ने है। एकतम स्थापका प्रत्मे 一段時間時間

A TOTAL OF BOILD

Ţ

अहङ्कारके ब्रह्मपिशाचसे छुड़ाना चाहिये । पैठणमें एक स्त्रीने कभी एक बार सहस्र ब्राह्मण-मोजन करानेका संकल्प किया था, काळगतिसे उसका पति मर गया, घरमें जो कुछ सम्पत्ति थी वह भी नष्ट हो गयी और ऐसा समय आया कि उसे पेटके लिये लोगोंके यहाँ पानी भरनेका धन्धा करना पड़ा। पर इस हालतमें भी उसकी यह इच्छा थी कि सहस्र ब्राह्मण-भोजनका जो सङ्गल्प किया है वह पूरा हो, पर यह नहीं समझमें आता था कि कैसे पूरा हो। एक विचक्षण पण्डित थे, उन्होंने उसे यह सलाह दी कि, 'एक ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणको भोजन करा दो, इससे सहस्र ब्राह्मणोंको भोजन करानेका पुण्य लाभ होगा । ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण एकनाथके सिवाय और कौन हो सकता है ?' उसने एकनायको मोजनके लिये बुलानेका निश्चय किया । वह उनके पास गयी और विनती करने लगी । उसका शुद्ध संकल्प, विनय और आग्रह देखकर तथा हरि पण्डितका अभिमान चूर करनेका यह सुअवसर जानकर उन्होंने भोजनका निमन्त्रण स्वीकार किया और रसोई बनानेके छिये स्वयं हरि पण्डितको उसके घर भेजा । हरि पण्डित गये, अपने हाथसे बनायी और एकनाथ महाराजको वन्होंने रसोई परोसकर भोजन कराया। उस स्रीको वड़ा आनन्द हुआ। घर छौटते हुए एकनाथ महाराजने हिर पण्डितसे कहा कि जूठी पत्तल भी तुम्हीं उठाकर फेंक दो । हरि पण्डित पिताकी शाज्ञासे ज्यों पत्तल उठाने लगे तो क्या हुआ कि एक पत्तलके नीचे दूसरी पत्तल, दूसरीके नीचे तीसरी इस तरह एकनायने जिस पत्तलपर भोजन किया या उसकेनीचे एक हजार पत्तलें निकली !

#### श्रीएकनाथ-चरित्र

एक सहस्र ब्राह्मण-भोजनका संकल्प इस तरह दैवी दयाके चमत्कारसे पूरा हुआ देखकर उस खीके आनन्दकी कोई सीमा न रही और हिर पण्डितका गर्व भी चूर-चूर हो गया। वह पिताकी शरणमें गये और तबसे उन्होंने पित्राज्ञाको ही शाखाज्ञा मानकर चलना स्वीकार किया। एकनाथ महाराजपर उनके जो आक्षेप थे वे जहाँ-के-तहाँ नष्ट हो गये और उनका अहंकार भी ठीन हो गया। वह नाथके कृपापात्र हुए। उन्हें शाखज्ञानका जो अभिमान था वह नष्ट हो गया और एकनाथ महाराजको जो वह अपने-जैसा ही एक मनुष्य समझते थे सो अब उन्हें यह विश्वास हो गया कि यह ईश्वरकी विभूति है। हिर पण्डित अब केवल पिताकी आज्ञाके अंकित हो गये। बहुत समय बीत चुका था कि नाथका किर्तन या प्रवचन लोगोंने नहीं सुना। लोग उस अमृत-वाणीको फिरसे सुननेके लिये बड़े ही उत्सुक हो रहे थे। एकनाथ महाराजके कीर्तन-प्रवचन फिर आरम्भ हुए और उनसे पैठण साक्षात् भूवैकुण्ठ हो गया।

नाथ अब बहुत वृद्ध हो गये थे। पिता-पुत्रका जबसे मेळ हुआ तबसे घरमें कोई विरोध न रह गया। नाथसे द्वेष करनेवाळे बहुत-से तो ठण्डे हो गये और बहुतोंने उनका अधिकार देखकर तथा उनकी यशो-दुन्दुभीका दिगन्त-ज्यापी नाद सुनकर अपने आपको ही धिकारा! सहस्ररिम सूर्यनारायणके सामने नक्षत्रोंका तेज ही क्या! उसी न्यायसे एकनाथके सामने सब शास्त्री पण्डित विनम्र हो गये। शांके १५२१ (संवत् १६५६) का भारपुर-सीम्र -उन्हें , दर्शना

ङमा | शह्मण समय है या 'े

किनारे उनके

> मुख : नाय े. किया !

स्त्रम्, स इससे ः

या तनका हरिमय

क्या : त

व्यनहार है गुरुसेवामें , कर दिया ::

استداداكي

भा स्ताहन्ती

स्कार्य देशारी.

· 动态有有 阿维

S HELLER

TO MET STORES

With the train

ने हरत हो करता

中中中的

and the second

Property of the Parish

李辉下去诗

्रे कि रिशे किया निर्म

फाल्पन मास आया । एकनाथ महाराजने कह दिया कि अब शीघ ही यह चोला छोड़ देना है। गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी उन्हें संसारका कोई बन्धन नहीं था, चारों दिशाओंसे लोग उनके दर्शनोंके लिये आने लगे । एकनाय महाराजके कीर्तन हर. नाम-सप्ताह होने छगे और सारे पैठणनगरमें नाम-घोष गूँजने लगा। चैत बदी ६ का दिन उदय हुआ और गुरुपजा तथा ब्राह्मण-भोजन हो चुकनेपर नाथ बोले कि अब शरीर छोड़नेका समय है। उनका शरीर स्वस्थ या। किसी प्रकारका कोई विकार या पीड़ा नहीं थी। सहस्रों मनुष्य उनके कहे अनुसार नदी-किनारे एकत्र हुए । एकनाथ महाराजका अन्तिम कीर्तन हुआ । उनके श्रीमुखसे निकले हुए अमृताक्षर सुनकर सब लोग चित्रवत् मुग्ध और तल्लीन हो गये। आरती हुई, प्रसाद बॉटा गया। नाथ फिर नदीमें उतरे । पूर्ण स्वस्थताके साथ उन्होंने गगास्नान किया । काया, वाचा, मनसा किसी भी प्रकारसे उन्होंने जाप्रत, स्वम, सपुप्ति किसी भी अवस्थामें कोई भी पाप नहीं किया था. इससे जब देहावसानका समय उपस्थित हुआ तब उनका मन या तनका कोई भी अंग जरा भी विकल नहीं हुआ । सारा जीवन हरिमय था। हरिके सिवाय उस शरीर और मनमें और था ही क्या १ तब मृत्युके समयमें भी हरि-स्मरणके सिवाय और क्या हो सकता है पर उनके देहावसानको मरण कहना भी केवल लोक-व्यवहार है। मरणके पूर्व ही वह मरकर जी रहे थे। देवगढ़पर गुरुसेवामें रहते द्वए ही उन्होंने जनन-भरण गुरु-चरणोंमें अर्पण कर दिया था । जन्म-मरण जिस वासनात्मक छिंगदेहके साथ छगा

#### श्रीएकनाथ-चरित्र

रहता है वह लिंगदेह पहले ही भस्म हो चुकी थी। पैठणमें या पृथ्वीपर कहीं भी किसी भी मनुष्यका कोई भी अहित कल्पनामात्र-से भी जिन्होंने कभी नहीं किया, यही नहीं प्रत्युत अज्ञ जीवोंने जो-जो कष्ट दिये उन्हें जिन्होंने समुद्रकी-सी अविचल गम्भीरतासे जीत लिया, वह सकल लोकसुहद्, भूतद्यावल्लभ और भगवद्रका-शिरोमणि एकनाथ गंगा-स्नान करके बाहर निकले। गंगाको सम्मुख करके पीढ़ेपर बैठे और श्रीकृष्णस्वरूपका ध्यान करने लगे। वह ध्यान फिर कभी न टूटा! वह उसी परमानन्दमें लीन हो गये, इसी अवस्थामें देह लोड़ दी और आप निजधामको चले गये! \*

अपनी वयस्के पहले २५ वर्ष उन्होंने भगवत्-प्राप्तिकी साधनामें विताये और जब गृहस्थाश्रममें प्रवेश किया तबसे सारा जीवन परोपकारमें लगा दिया। 'प्राणैरथेंधिया वाचा' अःपने प्राण, अपनी सम्पत्ति, अपनी बुद्धि और अपनी वाणी सब कुछ लोक-कल्याणमें दे दिया और अपना जन्म सफल किया। पैठण-क्षेत्रमें उन्होंने भगवन्नाम-की वर्षा की और भूलोकका दुरितदैन्य दूर किया। उन सिचदानन्द-स्वरूप एकनाय महाराजके चरणोंमें हमारे अनन्त प्रणाम हैं।



\* कुछ वर्ष पहले छोगोंका यह खयाल था कि शाके १४३ भें एकनाथ महाराज समाधिस्य हुए। परन्तु इस पुस्तकके मूळ लेखकने शाके १८२६ में पैठणमें पुराने कागज-पत्रोंको देखते हुए असछी समाधि-शक १४२१ इँद निकाला और 'केसरी' पत्रमें उसे लाहिर कर दिया। तबसे सबने इसे मान लिया है।

Birthal Lit 神多四十四十十十 et me tities! No STREET 1 300 777 3 550 arm rath a.\*\* 红 严 荒 大学 ALLE U.S. · At : L. Edge mariet. - \$ 1 T S \$ \$ 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T S 1 T ाने AND THE STATE OF THE PARTY. 5 \$ A STANSON POR BURY POR से . pt. grant gris 57 \$ 25 25. ते, क्षा के ते हैं ति हैं त THE THE er this the second The state of the s A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

型旗。

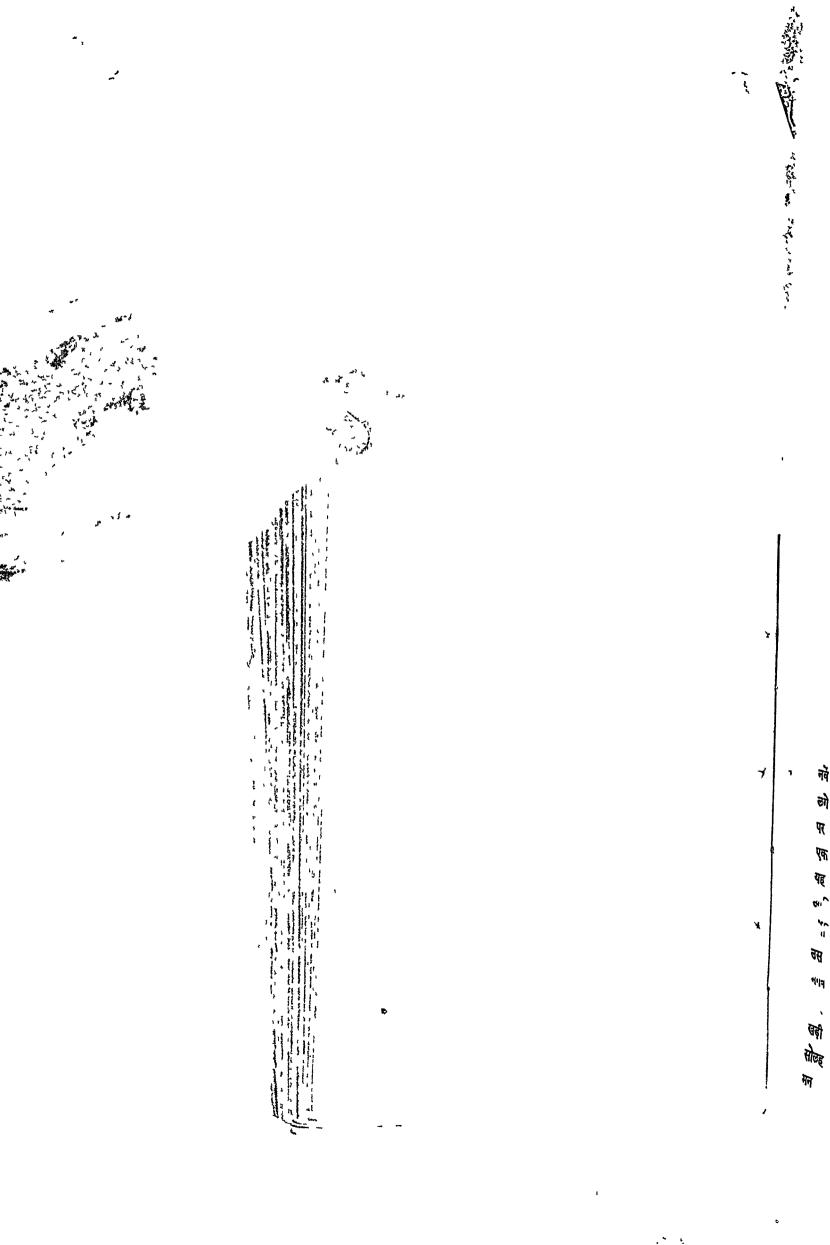

# नाथवागीका प्रसाद

స్ట్రా

# चतुःश्होकी भागवत

चतुःश्लोकी भागवत मूळ श्रीमद्भागवतके द्वितीय स्कन्धके नवें अध्यायमें है। सृष्टिके मूलारम्भका प्रसंग है। श्रद्धदेव सोचने लगे कि 'प्रपञ्चनिर्माणिवाधिः कथं मवेत्' प्रपञ्च कैसे रचा जाय ! पर उनकी बुद्धि चली नहीं, गित कुण्ठित हो गयी; तब उदकमेंसे एक ध्वनि निकली, 'तप करो, तप करो।' यह ध्वनि किसने की, यह उन्होंने नहीं जाना, पर उन्होंने इतना समझा कि यह आदिनारायणकी आज्ञा है। इस आज्ञाको मानकर उन्होंने कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और मनका संयम करके कठोर तप किया। उस दिन्य तपसे भगवान् प्रसन्न हुए और अपना दर्शन देकर भगवान्ने उन्हें दिन्यलोक दिखाया। भगवान् उच्च सिंहासनपर आरूढ हैं, उनके चारों ओर चार, सोल्ह और पाँच शक्तियाँ खड़ी हैं (चार अर्थात् प्रकृति, पुरुष, महत्तत्व और अहंकार; सोल्ह अर्थात् पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च महाभूत और मन अयवा एकादश इन्द्रिय और पञ्च महाभूत; पञ्च तन्मात्रा) और

#### नाथवाणीका प्रसाद

V,

411

श्रीमें न

अन्यत्र कभी स्थिर न रहनेवाळे सब प्रकारके ऐश्वर्य वहाँ स्वाभाविक रूपसे विद्यमान हैं तथा भगवान् अपने स्वरूपमें रममाण हैं।

> भृत्यप्रसादाभिमुखं द्वगासवं प्रसन्नहासारुणलोचनाननम् । किरोटिनं कुरडिलनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया॥ (भा० २।६।११)

भगवन्मूर्ति चतुर्भुज दिखायी देती थी, भक्तोंपर अनुम्रह करनेके लिये उत्सुक थी, दृष्टि अत्यन्त मोहक थी, मुखपर किश्चित् हास्य विराज रहा था, नेत्र आरक्त थे, मस्तकपर किरीट और कार्नोमें कुण्डल चमक रहे थे। पीताम्बर परिधान किया था, वक्षःस्थलपर लक्ष्मीका चिह्न था। ब्रह्मदेवने प्रभुको प्रेमाश्रु-लोचनोंके साथ वन्दन किया। भगवान्ने कहा, 'मैं तुम्हारे तपसे प्रसन्न हुआ हूँ।'

> प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्विय कर्मविमोहिते। तपो में हृदयं साक्षात् आत्माऽहं तपसोऽनघ॥२२॥ सृजामि तपसेवेदं श्रसामि तपसा पुनः। बिमर्मि तपसा विश्वं वीर्यं में दुखरं तपः॥२३॥ (भा०२।६)

'सृष्टि-कर्ममें जब तुम्हें मोह हुआ तब मैंने ही 'तप करो, तप करो' की ध्वनि की थी। हे अनघ! तप साक्षात् मेरा हृदय है, तप स्वयं में ही हूँ। मैं विश्वका सृजन तपसे करता हूँ, फिर तपसे ही संहार करता हूँ और तपसे ही विश्वका पालन करता हूँ। तप मेरी अमोध शक्ति है।' -

नेस अने से होता

इस्टेन्स् लारे।

क्षेत्र के किया

क्रिक्टें के स्टेनिक

中部生死衛

清持濟神

学业级原

. म हर्द द्वीरांति। 

4 15 FEE SE किं हैं है हुम कार्ग

देशके कहा । हा देखें हैं हैं

के दिस्का हुआ ताचे कर है है

इंडी हती हैं।

(restyl)

अनन्तर भगवान्ने ब्रह्मदेवको चार श्लोकोंमें अपना परम गुद्य ज्ञान बताया । वही चतुःश्लोकी भागवतके नामसे प्रसिद्ध है। इसपर श्रीएकनाथ महाराजका ओवी-वृत्तमें बड़ा ही सुन्दर भाष्य है।

> चतुःस्रोकी भागवतका प्रथम स्रोक इस प्रकार है-यहमेवासमेवाऽग्रे नान्यद्यत्सद्सत्परम्। पश्चादहं यदैतच योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्॥ (भा० २। १। ३२)

'अर्थात् सृष्टिके पूर्वमें मैं ही था। सत् अथवा असत्के परे कारणरूपसे और कुछ भी नहीं था। सृष्टि होनेपर यह सारा जगत् मेरा ही स्वरूप है। प्रलय होनेपर जो कुछ रह जाता है वह भी मैं ही हूँ।

इसपर एकनाय महाराजका भाष्य है---

'सृष्टिके पूर्वमें मैं निजस्वरूप, शुद्ध निर्विकल्प स्वानन्द-कन्दस्वरूप अनूप पूर्ण ब्रह्म था। उस पूर्णमें न सत् था, न असत् था । सत् अर्थात् सूक्ष्म मूल, असत् अर्थात् नश्वर मूल । सृष्टिके पूर्वमें में इन सदसत्के परे निर्मल स्वरूपमें था।' (८७, ९६, 90, 207)

और फिर यह सृष्टि भी 'मैं' ही कैसे हूँ, यह एकनाथ महाराज बतलाते हैं---

'जो चीनीकी मिठास है वही चीनी है। वैसे ही चिदात्मा जो है वही यह छोक है। संसारमें मुझसे भिन्न और कुछ भी नहीं है।'

#### नाथवाणीका प्रसाद

सुवर्ण ही सुवर्णाल्झार बनता है, तन्तुसे भिन्न पट नहीं रहता, मृत्तिकासे भिन्न घट नहीं रहता, उसी प्रकार स्थूल-सूहम संसार मेरी चित्सत्तासे भिन्न नहीं रहता। जैसे वट और वटकी जड़ें हैं वैसे ही में परमात्मा और ये लोक हैं। प्रलयके पश्चात् भी में कैसे हूँ, यह देखो। कछुआ अपने अवयव बाहर फैलाता और फिर समेट लेता है। दोनों अवस्थाओंमें कछुआ कछुआ ही है, वैसे ही मायाके फैलावमें भी और मायाके सिमटनेमें भी में ही एक परमात्मा हूँ। तात्पर्य, सृष्टिके आदि मध्यान्तमें एक नारायण-के सिवाय और कुछ भी नहीं है। वैसे ही सब नाम-रूप-सम्बन्ध हैं, भूत-भूतादि भेद हैं। उनके लय होनेपर में ही स्वानन्दकन्द परमानन्द निजरूपमें रह जाता हूँ। जिसे वस्न कहते हैं, यथार्थमें वह तन्तु ही है। वैसे यह जगत् यथार्थमें चिद्रूप है। इसलिये सृष्टिके आरम्भमें में हूँ, सृष्टिके रूपमें में हूँ, अन्तमें सृष्टिका नाश होनेपर में ही अविनाशी सचिदानन्द रह जाता हूँ।' (१२०,१२५,१२६)

यह प्रथम श्लोकका भाष्य हुआ। अब दूसरा श्लोक देखिये— ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मिन। तिह्रचादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः॥ (भा०२।६।३३) भूत

अर्थात् 'सत्यार्थको छोड़नेसे जिसकी प्रतीति होती है, आत्मा-में जिसकी प्रतीति नहीं होती नहीं माया है, (वस्तु नहीं) भास है, (प्रकाश नहीं) अन्धकार है।' तांग कर

त्नां ले वर्ष 下疗机 克灰 所 APTE | 背下青点 一种有利病用 **等。可对面可**计 किल्में कुला 大学中元章 **计划的图** · 查】1 前 市 المن الم بيانية فينده **元三元** 写作制器 成代 · 不能可能 (11/13/14/14)

इन्हाबल होते

क्रिकेंट्र व देवीति वालिहा

के इस्त दश सामें क्या हुन

治济流河流

(40° \$ 11(3))

नाथ-भाष्य-

'मैं परमात्मा अधिष्ठान हूँ । उस मुझ<sup>ब्र</sup>सत्यार्थको न देखकर जो-जो कुछ द्वेत भान होता है वही माया है । कनक-बीज (याने धत्रेका वीज ) खानेसे मनुष्य जैसे सुध-बुध खो देता है और फिर जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ व्याघ्र, वानर, शश, सत्स्यादि नाना प्रकार देखता है, वैसे ही मोहमें मायाका यह आस है। (१३६,१३७)

सूर्यके अदर्शन होनेसे तम प्रबल होकर बढ़ता है, पर सूर्योदय होते ही तम कहीं भी नहीं रह जाता। मायाकी भी वैसी ही बात है।

आत्मखरूप खय आनन्दघन है, निस्र है, निर्धर्भ है, निर्गुण है। उस खरूपमें जो 'मैंपन' स्फुरित होता है वही मायाका जन्म-स्थान है।'(१४५)

एकनाय महाराज आगे समझाते हैं—

'देह मिध्या छाया है। स्तरूप-प्राप्ति मिध्या माया है। यह सच जानो कि छाया-माया समान है। यह भी जानो कि निजात्म-प्राप्तिके बिना निज माया नहीं छूट सकती । उस आत्म-आप्तिके लिये सद्गुरु-चरणोंकी सेवा करनी चाहिये।'

अब तीसरा स्रोक देखिये---

यथा महान्ति भूतानि भूतेषृचावचेष्वतु। प्रविद्यान्यप्रविद्यानि तथा तेषु न तेष्वहम्॥ (भा०२।६।३४)

#### नाथवाणीका प्रसाद

अर्थात् 'जिस प्रकार पृथ्वी आदि महाभूत अपने छोटे-बड़े, ऊँच-नीच सभी कामोंमें घुसे हुए हैं, वे उन कामोंमें दिखायी देते हैं, परन्तु तत्त्वतः देखा जाय तो वे घुसे हुए नहीं हैं। क्योंकि ये कार्य होनेके पूर्व ही कारणरूपसे वे वहाँ मौजूद हैं, उसी प्रकार (भगवान् कहते हैं कि) मैंने इस संसारमें प्रवेश किया ऐसा माछ्म होता है, क्योंकि इस विश्वमें में सर्वत्र व्यास हूँ और सर्वत्र मिछता हूँ, परन्तु तत्त्वतः मैंने इस संसारमें कभी प्रवेश किया हो ऐसा नहीं है। कारण, संसार-निर्माण होनेके पूर्व कारणरूपसे मैं मौजूद ही था।'

#### नाथ महाराज कहते हैं---

'मैं-परमात्मा ह्षीकेश-ने इस सृष्टिमें प्रवेश न करके भी प्रवेश किया है। खयं न चल करके भी मैं संसारको चलाता हूँ। इसके लिये द्रष्टान्त बतलाते हैं। यहाँ छोटे-बड़े सब शरीरोंमें महामृत कार्यरूपमें घुसे हुए दिखायी देते हैं, पर कारणरूपमें घुसे हुए नहीं हैं (क्योंकि पहलेसे ही हैं)। समुद्रको देखिये तो उसमें करोड़ों कल्लोल दिखायी देते हैं। पर इन कल्लोलोंके भीतर सागर कैसे समा सकता है " (१८६, १८७, १८९)

'मुझसे भिन्न और क्या है जिसमें जाकर मैं बैठूँ या जिसमें मेरा प्रवेश न हो और मैं उससे अलग रहँ ? मेघमुखसे गिरनेवाले ओले क्या हैं, सिवाय इसके कि, जल-बिन्दु जमे हुए हैं। उनके गलते ही उनके सर्वोङ्गसे जल-ही-जल निकलेगा, उसी प्रकार जन जो है वही जनार्दन है, जनार्दन जो है खयं वही जन है। ऐसे

नो

मिथ्या

( 78

संख्प

₹ľ(

મનનાન્

होक्त

नारने

दिया व

अधिक ,

作了药气剂 म्बर्ग त**ी** वर्ष ला रेन्डरे हित्ती शंक्यती है है। स्योकि समलाने **计。代码** 17年出版

15 Fy } {-神治宗詩詩詩 李野寺寺 研究 西泊南部 FIF British British 产品前11日前 **读证证证** - Far & r (968, 168, 168) たまたずま町 ままだけ · 李 等等 在 [ [ ] ] [ ] [ ] [ ] [ ]

to the state of th

अभिन जनार्दन जगत्में प्रवेश करके भी अप्रविष्ट हैं (समा कर् भी समाये हुए नहीं हैं )।'

अब चौथा श्लोक देखिये-

प्तावदेव जिल्लास्यं तत्त्वजिक्षासुनात्मनः। यत्स्यात्सर्वत्र सर्वदा॥ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां (भा०२। १। ३४)

अर्थात् 'आत्मतत्त्वके जिज्ञासुद्वारा जाननेकी वस्तु वही है जो अन्वय और व्यतिरेक्से सदा सर्वत्र है।'

नाथ महाराज समझाते हैं---

'कारणसे कार्य अभिन है, इसका नाम है अन्वय । कार्य मिथ्या और कारण सत्य है, इस लक्षणका नाम है व्यतिरेक ।' ( २४७ )

'जो साधक अन्वयसे मेरी पूर्ण मक्ति और न्यतिरेकसे शुद्ध-खरूप स्थिति साधते हैं, वे ही अविनाशी खरूपको प्राप्त होते 登り(344)

सम्पूर्ण कथाका यह सार है। यह सारभूत पूर्ण ज्ञान भगवान्ने ब्रह्मदेवको बताया । इस ज्ञानके अनुष्ठानसे निर्मिमान होकर ब्रह्मदेवने सृष्टि रची। ब्रह्मदेवसे यह देवर्षि नारदको मिला। नारदने यह ज्ञान महामुनि न्यासको दिया, न्यासने शुकदेवको दिया और शुकदेवसे संसार उपकृत हुआ। इस चतुः स्त्रोकीको अधिक स्पष्ट करनेके लिये भगवान् वेदन्यासने भागवत प्रन्य लिखा।



# रुक्मिणी-स्वयंवर

वैसे . पीछे '

उत्पन्न

पी।

खोज

र ५७कार

समय

नामक

साकार

શોના.

गिंकी

, તે

कटिमें वैसे .

दामिनी

चार्णीके

स्रोवे हुए

एकनाथ महाराजका यह प्रन्थ सहस्रों स्नी-पुरुष, विशेष-कर वारकरी-सम्प्रदायके भगवद्भक्त नित्य पाठ करते हैं। इस प्रन्थके विषयमें एक कथा है कि एकनाथ महाराज अपने सेवक 'श्रीखण्डिया' का विवाह कराना चाहते थे। पर पीछे जब यह माछ्म हुआ कि श्रीखण्डिया साक्षात् श्रीकृष्ण है तब इस विचारका खरूप भी बदल गया। उन्होंने रुक्मिणी-स्वयंवर लिखा और यह वाङ्मयात्मक विवाह रच डाला। इसमें लौकिक विवाहकी सभी बातोंका बड़ा ही सुन्दर वर्णन है। पर यह केवल लौकिक काल्य नहीं है, इसका स्वरूप दिल्य है।

यह रुक्मिणी-स्वयंवर अध्यात्मप्रधान है। श्रीकृष्ण और रुक्मिणीका विवाह, भगवान् और उनकी चिच्छक्तिका विवाह या योग है। यह जीव-शिवका विवाह है। वर्णन इतना दिव्य है कि कृष्ण-कथा होनेसे भक्तोंको प्रिय है, जीव-शिवेक्य-प्रतिपादन होनेसे पारमार्थिकोंको प्रिय है और विवाहका सुन्दर वर्णन होनेसे प्राकृत जनोंको भी प्रिय है। वर्णनशैली गङ्गाप्रवाहके समान गम्भीर, सहज और दिव्य है। ऐसे दिव्य प्रन्थमेंसे कुछ अवतरण यहाँ देते हैं।

विवेकके साथ जैसे श्रद्धा सोहती है वैसे ही भीमक राजाको शोभा देनेवाळी शुद्धमती रानी उन्हें प्राप्त हुई थी। इनके ,s Č

\*

对法院 不 产

श्रीकृष्णकी चिच्छक्ति रुक्मिणी कन्या हुई। पाँच विषयोंके अन्तमें जैसे सुपुष्ति उत्पन्न होती है वैसे ही रुक्मी आदि पाँच भाइयोंके पीछे 'नवविधा भक्तिके नव मास' पूरे होनेपर गौरवर्ण रुक्मिणी उत्पन्न हुई। पुत्रोंकी अपेक्षा इस पुत्रीपर ही राजाकी विशेष प्रीति थी। वह जब विवाहके योग्य हुई, तब उसके छिये योग्य वरकी खोज आरम्भ हुई। इन्हीं दिनोंमें, द्वारकासे श्रीकृष्ण-चरित्र देखकर छौटा हुआ एक ब्राह्मण भीमकके दरवारमें आया। उस समय रुक्मिणी भीमक राजाके पास ही बैठी हुई थी, उस कीर्ति नामक ब्राह्मणने श्रीकृष्णस्वरूपका जो वर्णन किया, उसे एकनाथ महाराजकी अध्यात्मप्रचर वाणीमें ही स्रनिये—

# श्रीकृष्णखरूप

'जो निर्गुण, निर्विकार, निष्कर्म, निरुपचार हैं वही श्रीकृष्ण साकार छीछाविग्रह हुए हैं। उनके चरण-तळोंका रग इतना शोभायमान है कि छाछ कमछ भी फीका जान पड़ता है। उनके पैरोंकी गोछ एड़ियाँ बाछसूर्यके समान उज्ज्वछ हैं। चरणोंका सामुद्रिक भी देखिये। कैसी सुन्दर घ्वजवन्नांकित रेखाएँ हैं, न्रह्मादिकोंके छिये भी अछक्ष्य और सहस्र-मुखसे भी अवर्णनीय हैं। किटिमें पीताम्बरकी भी कैसी दिव्य शोभा है, घनश्यामके अंगसे जैसे दािमनी चौगुने तेजके साथ चमक रही हो। और यह दािमनी चमककर छिपनेवाछी नहीं, अस्तमान होना भूछी हुई है। चरणोंके नूपरोंसे सोऽहंभावके छन्द निकछ रहे हैं, मानो मुमुक्षुओंके सोय हुए मनको जगा रहे हैं। शून्यरहित जो निरवकाश है वही

#### नाथवाणीका प्रसाद

सावकाश श्रीकृष्ण-हृदय है, वृत्तिशून्य होकर सन्त उसीमें रहते हैं। ज्ञान, वैराग्य, शक्ति-सम्पुटसे जो मुक्त पुरुषरूप मोती निकले उन्हींकी माला कण्ठमें शोभा पा रही है। भिन्न-भिन्न पञ्चमहाभूत हैं, वैसी ही उनकी अँगुलियाँ हैं जिनका अधिष्ठान उनका करतल है जिसकी मुडीमें पॉचों मिले हुए हैं। चारों क्रिया-शक्तियाँ उनकी चार मुजाएँ हैं। एक-एक मुजामें एक-एक आयुध है। आत्यन्तिक तेजसे तेजाकार बना हुआ वह चक्र देखिये, जो द्वैतदलनमें तेज धारवाला और अरिमर्दनमें अत्यन्त उद्भट है।' (प्रसग १)

'जो-जो कुछ सुन्दर दिखायी देता है वह श्रीकृष्णके ही अशसे है, उससे आँखें ऐसी दीवानी हो गयीं कि भगवान्के मयूरिष्छमें जा छगीं।

'जिसने एक बार श्रीकृष्णरूपको देखा उसकी आँखें फिर उससे नहीं फिरतीं, अधिकाधिक उसी रूपको आलिङ्गन करती हैं और उसीमें लीन हो जाती हैं।' (श्रसंग १)

₩ # 6

'ऐसे धीर बीर उटार अति गम्भीर गुणागुण और सुन्दर पृथ्वीपर एक यहुवीर ही हैं और दूसरा कोई नहीं है।' (प्रसंग १)

माँ-वापकी राय रुक्मीको पसन्द नहीं हुई। उसने श्रीकृष्णकी निन्दा की, वह निन्दा भी एकनाय महाराजकी वाणीगें सुनिये कि कितनी सची है। आपको हाला ! होगा ! कहते ह

ही नहीं तो ़ें घरमें •

यह रू निपट ^ ससारमें

> माञ्चम ५ स्रीतन्त्रा

बहाना देखना है है, कार्य

है। देत इमें भाना

ग्रहे, न

### कृष्ण-निन्दा

रुक्मीने कहा-

'कृष्णसे सम्बन्ध करना तो ठीक नहीं है। यह क्या आपको अभी बताना होगा ? इसने अपने अहमामाको मार डाला ! (जो अपने अहमामाका नहीं हुआ) वह हमारा क्या होगा ? फिर इंसके कुळका भी कोई ठिकाना नहीं है ! कोई कहते हैं, यह नन्दनन्दन है; कोई कहते हैं; नहीं, यह वसुदेव-स्रुत हैं; इसके बापतकका पता नहीं है । इसका कोई कुछ-गोत्र ही नहीं है ! इस कृष्णका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व भी नहीं है, यह तो अपने प्रेमियोंका दास है। इसका कर्म देखिये तो दूसरोंके घरमें घुसकर गोरसकी चोरी करना है। इस चोर-विद्यामें यह इतना पका है कि कोई इसे पकड़ भी नहीं सकता, ऐसा निपट चित-चोर है । इसका कोई काम खुले मैदान नहीं होता, संसारमें सदा छुका-छिपा रहता है । इसके छिपनेके स्थान मुझे माछ्म हैं। कभी तो वैकुण्ठके पर्वतमें जाकर छिपता है, कभी क्षीर-सागरमें गोता लगाता है, कभी शेषनागके फनपर सोनेका बहाना करके पड़ा रहता है। कोई बड़ा संकट उपस्थित हुआ देखता है तब यह कमी मत्स्य बन जाता है, कभी वाराह बन जाता है, कभी पीठको मजबूत करके कछुएका रूप धारण कर छेता है। दैत्यको बलवान् देखकर यही भिखारी बन गया था। बलिने इसे अपना द्वारपाळ बनाया ! इसका न कोई रूप है, न इसमें कोई गुण है, न इसके रहनेका कोई ठिकाना है ! इसका सिंहासन

में क्लिक्न होती क्रेंड क्राइस्ट्रेस न्त्री ज्लेक्ट्री Participally 内的中国的首

柳柳柳柳 Treative in · 不可能 [所]

李宗李春 一流 夏季 त्म ने स्टब्ल के नी है। 

#### नाथवाणीका प्रसाद

爺;

भुक्तप

पूरे -

कृषा

ない

नाते

वन्द

ऐसी

वहाँ

देना,

ا ع

रेखा

वीसरा

क्या होगा ? इसके तो वृत्ति ही नहीं है ! इसके न कोई देहाभिमान है, न मानापमान है, इसकी गाँठमें धन भी कहाँ से होगा ? यह तो सागका बचा-खुचा पात \* खानेवाला है ! इसकी माँ भी दो हैं, जो दो जगह रहती हैं, एक देही है तो एक विदेही है—एक देवकी है तो दूसरी यशोदा है । कुल-कर्मको मिटाना हो, अपने साथ सबको मिटीमें मिलाना हो, जीवतकका अन्त करना हो तो कोई कृष्णको वरण करे।' ( प्रसंग ? )

रुक्मीने की तो निन्दा, पर हो गयी वह महत्तम स्तुति ! भगवान् ऐसे अगुणी-गुणी हैं कि उनकी निन्दा हो ही नहीं सकती ।

रुक्मिणीने श्रीकृष्णके नाम सात श्लोकोंकी एक प्रेम-पाती लिखी और सद्भाव नामक ब्राह्मणके हाथ श्रीकृष्णके पास भेजी । वह ब्राह्मण मनोवेगके घोड़ेपर बैठकर द्वारकाको गया । द्वारकाके बाह्मप्रदेशकी रमणीयता, द्वारकानगरी और श्रीकृष्णमूर्ति देखकर वह आनन्दसे पागळ हो गया।

# रमणीक द्वारका

'द्वारकाके वाह्यप्रदेशमें जीव-शिव रमण करते हैं। वसन्त सुमनको सदा सुप्रसन्त रखता है। ताप-सन्ताप किसीको होता ही नहीं। विमल प्रेमसे कमल खिल रहे हैं, कृष्णषट्पद (कृष्ण-

<sup>#</sup> भोजनके वहाने द्रीपदीका सन्त्व-हरण करने आये हुए दुर्वासा सुनिकी कथा । उस अवसरपर कृष्णने द्रीपदीकी रिक्त थालीमेंसे सागकी बची-खुची पत्ती ही खाकर डकार ली थी ।

**计可以** 

के हैं दल कि हो हो।

भीरे ) गुक्कार कर रहे हैं जिसे सुनकर गन्धर्व मुग्ध होकर चुप बैठे हैं, सामवेद भी मौन हो गये हैं। द्राक्षोंके गुच्छे डोल रहे हैं, मुक्तपरिपाकसे उनमें बड़ी मिठास आ गयी है। सब काम यहाँ पूरे हो जाते हैं और उनकी मिठास बड़ी ही मीठी होती है। कृष्ण कोकिलाएँ अपनी मधुरवृत्तिसे नि:शब्दका शब्द कूजन करती हैं जिसे मुनकर सनकादिक मुखी होते और प्रजापित तटस्य हो जाते हैं। मोर आनन्दसे ऐसे नाचते हैं कि अप्सराएँ नाचना बन्द करती हैं और उमाकान्त अपना ताण्डव-नृत्य भूळ जाते हैं। ऐसी अद्भुत हरिलीला है ! द्वारकावासी विमल हंस मुक्त मोती ही चुगते हैं जिसे देखकर परमहंसके भी लार टपका करती है। श्रुकादि पक्षी भी इसी छीछाका अनुवाद करते हैं जिसे सुनकर वेदान्त दंग रह जाता है। द्वारकाके पक्षियोंकी बोलीसे गुह्यका गुह्यार्थ प्रकट होता है । द्वारकामें बड़ा पक्का सौदा होता है । पर वहाँ दो अक्षरोंका सचा सिका ही चलता है। जैसा लेना वैसा देना, किसीके लिये कुछ भी कम न होना, यही यहाँका व्यवहार है।' (प्रसंग ३)

यह विप्र जब दरबारमें पहुँचा तब 'सुवर्ण-सिंहासनपर' आदिम्तिं सहज स्थितिमें विराजमान थे' उन्होंने ब्राह्मणको देखा और वे समझ गये।

श्रीकृष्णके पास रुक्मिणीने जो पाती मेजी थी उसका तीसरा श्लोक देखिये—

#### नाथवाणीका प्रसाद

तन्मे भवान्बलु वृतः पतिरङ्ग जाया-मात्मापितश्च भवतोऽत्र विमो विधेहि। मा वीरभागमभिमर्शतु वैद्य आरात् गोमायुवम्मृगपतेर्वलिमम्बुजाक्ष ॥३६॥ (भा० १०। ४२)

एकनाथ महाराजकी वाणीसे इसका विशद अर्थ सुनिये— 'मनसे, वाणीसे और कायासे मैं तुम्हारी हो चुकी। हे यदुराय! अब विवाह-विधि करना बाकी है सो तुम करो। ऐसा न हो कि कृष्ण-केसरीकी चीज शिशुपाल शृगाल ले जाय। यदि ऐसा होगा तो हे कमलनयन कमलापति! बड़ी अपकीर्ति होगी।'

नहाँ

नहीं

વાજ્યાદ્

441

ોળ તું તે

के क

र्गा

वेनका

सोह

द्रशन्भ

ये और

या।

वा गवी

विन्रः

दन्तपिक

नयके चार

विष्पुर्

13

अम्बादेवीके मन्दिरसे कुछवधूको उठा ले जानेकी विदेह-राज्यकी विधिका उछेखकर तथा इसी प्रकार अपने आपको हर ले जानेकी विनती करके अन्तमें रुक्मिणी कहती है—

'यदि तुम्हारी कृपा न हो ते। ऐसे जीनेमें क्या रखा है रें देह-दण्डकी इस बेड़ीका बोझ और बन्धन व्यर्थ ही कौन ढोता फिरे ? यहाँ आकर कृपा करते न बने तो मुझे अपने हाथों मारकर ही चले जाओ। तब कम-से-कम परलोकमें तो तुम्हारा आनन्द प्राप्त करूँगी।' ( प्रसंग ४ )

रुक्मिणीकी पाती पढ़कर श्रीकृष्ण अकेले ही चल पड़े । उस समय उनके मुखसे नाथ महाराजकी वाणीके अनुसार यह उद्गार निकला—

'जो दूसरोंकी बाट जोहता है उसका कार्य कुछ भी नहीं बनता। जो सङ्गीका साथ हूँढ़ता है उसे यश कहाँसे मिले !'

# रुक्मिणी-रूप-वर्णन

# अव रुक्मिणीका रूप-वर्णन धुनिये-

'सौन्दर्य सुर, नर, पन्नगोंमें बहुत भटका, पर उसे कहीं विश्रान्ति नहीं मिली । तब वह दौड़ गया रुक्मिणीकी देहमें और नहाँ उसे निश्राम मिला। रुक्मिणीकी यह सुन्दर मूर्ति नहाने नहीं रची, यह श्रीकृष्णके प्रभावसे इस रूपको प्राप्त हुई, वह अच्छाईके शिखरपर चढकर सौन्दर्यके ही आकारमें प्रकट हुई। मस्तकके नील कुन्तल क्या थे, अति सुनील नमोमण्डल था। जिसके नीचे निर्मल मुखचन्द्र रुक्मिणी-वदनमें उदय हुआ। चन्द्रमण्डलके आगे-पीछे जैसे तारागणोंके वृत्त, वैसे ही रुक्मिणी-के कार्नोमें मोतियोंके कुण्डल जगमगा रहे हैं। श्रीकृष्णके रगमें रंगा हुआ उसका अभंग सौभाग्य-कुंकुम मुख-चन्द्रमें चन्द्रमा वनकर शोभा पा रहा है। मस्तकपर मोतियोंकी जाली वैसी ही सोह रही है जैसे नभोमण्डलमें नक्षत्र शोभा पाते हैं। श्रीकृष्ण-दर्शनकी प्रतीक्षामें, दश्यको देखते-देखते उसके नयन थक गये थे और सारा दर्शनीय दश्य एकत्र होकर उसके नेत्रोमें आ गया था । 'घनसाँवरेको देखनेके लिये उसकी पुतलियोंमें घनश्यामता आ गयी थी. दोनों नेत्रोंमें एक ही आशा आकर बैठ गयी थी. अन्दर-बाहरका देखना एक हो गया था, दृष्टि सम हो गयी थी । मुखमें दन्तर्पक्ति ऐसी शोमा दे रही थी जैसी ॐकारमें श्रुति । नाकपर नथके चार मोती ऐसे चमक रहे थे जैसे वेदान्तमें 'सोहं अस्मि।' अधरपर नयका सोनेका अंकडा छटक रहा या और नाकपर

对 数 五 五 五 五

e fraight

in the planting

मोती चमक रहे थे, मानो कृष्णको मोहित करनेका उपाय कर रहे थे। सौभाग्यका कृष्ण-मणि कण्ठमें ऐसे धारण किया था कि कभी न टूटे और किसीको दिखायी भी न दे, मानो कण्ठमें प्राणनाथके साथ एकान्त किये हुई थी। एक ही अङ्गमें भिन्न-भिन रूपसे जीव और शिव दोनों बढ़े, इससे कुचकामिनी कुच-भारसे घनस्तनी हो उठी। विद्या और अविद्याके दो पह्नोंने दोनों ओरसे उन्हें ढॉक रखा था, ऐसी वह त्रिगुणकी ॲगिया उसके वक्षःस्यलमें कसी हुई थी जिसे श्रीकृष्णके सिवाय और कौन खोळता ? रुक्मिणी-कृष्ण-आलिङ्गन ही जीव-शिव-समाधान है। इसीसे दोनों स्तन उभरे थे, श्रीकृष्णका स्पर्श चाहते थे। प्रकृति-पुरुषका जो आलिङ्गन हुआ उससे ॲगियाकी गाँठ मजबूत बॅघ गयी। इस गाँठको पुरुषोत्तम ही खोल सकते हैं, यह और किसीसे खुलनेवाली नहीं। दोनों हाथोंमें बाहर जो चूड़ी, बाज्-बन्द,कङ्गन आदि अलङ्कार हैं वे भीतरके शमदमादि छः सुभट हैं। हाथके कङ्गन जो मधुर ध्वनि कर रहे हैं वह श्रीकृष्णनिष्ठाका राग है। करतलोंका रङ्ग ऐसा मनोहर है कि सन्ध्याराग भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। ये करतल सदा श्रीरङ्गकी चरणतल-सेवा करते हैं।' ( प्रसग ७ )

### वर-पूजन

कुण्डिनपुरमें श्रीऋष्ण-रुक्मिणीके विवाह-प्रसङ्गमें वर-पूजा करते हुए राजा भीमक और रानी शुद्धमतीकी कैसी मनोवस्था हुई उसका वर्णन करते हैं— ध्यः चरण हैं कि

**1717** 

वस्र प्जन

अपने का

युक पूर्ण त नष्ट रे

चुकी कृष्णमें

वरके न

वसकी निर्म

विवमं श

त्वारं इस्त 式成资油品 **严心秘语明后**师 स्ति हिर्न होतं हर के तिश्व कि **注音音术的拥**带。) 前端并指流 **泽东东南亚阿哥** : 学节的行动 المنابعة المنابعة · 安宁 安宁克· 克尔·丁· 南京市 计评评证明 计解析的图 产·中村·苏·东村·阿利代 · 年报· 13 年报 15年代 产到"临时间"的新作 त्र व्या है। वे व्यान स्त्री केंद्र में

(د پیشیز ۱)

意

**注意作**。有一篇

· 成 多年清朝 龍 成作

'श्रीकृष्णका जो रूप देखा तो चारों ओर श्रीकृष्ण-ही-श्रीकृष्ण दिखायी देने छगे। भीमक सोचने छगे कि इन अनन्त रूपवाले श्रीपतिका पूजन मैं कैसे करूँ ? पूज्य-पूजकताकी अवस्था भी वह भूछ गये। शुद्धमती जल दे रही हैं और राजा चरण घो रहे हैं । सब तीर्थ यह कहकर वह चरणतीर्थ माँग रहे हैं कि श्रीकृष्णपदकी प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। ग्रुद्ध सत्त्वके ग्रुम्न वस्र और चिद्रतके अलङ्कार अर्पण कर, भीमकने कृष्ण-वरका पूजन किया । वृद्ध-परम्परा ऐसी है कि वधूकी माता वरके चरण अपने अञ्चलसे पोंछती है। ग्रुद्धमती चरण पोंछने आयीं: श्रीकृष्ण-का मुख निहारने लगी । मस्तकपर मुकुट, कानोंमें कुण्डल, गलेमें कौस्तुभमाला, कटिमें पीताम्बर और मेखला इन वस्नालङ्कारोंसे युक्त घनश्यामका वह अनुपम रूप-सौन्दर्य देखकर शुद्धमतीके नेत्र पूर्ण तृप्त हुए। श्रीकृष्ण-चरणोंमें हलदी लगाते हुए उनका अहंभाव नष्ट हो गया, वे लाज खो वैठीं, 'मेरा तेरा' की उपाधि भी हार चुकीं । श्रीकृष्ण-प्रभाके दीपकी दीप्तिसे तब श्रीकृष्णकी आरती की । कृष्णमें परम प्रीति लगनेसे चित्तवृत्ति तद्रुप हो गयी।'

#### वन्दन

विवाह-सम्बन्धी अन्य विधि होनेके पश्चात् जब वध्द्वारा वरके चरण-वन्दनका समय आया तब-

'रुक्मिणी श्रीकृष्णके चरण-वन्दन करने चली. सर्खियाँ उसकी ओर वक्रदृष्टिसे देखने लगीं, यह देख रुक्मिणी लिजत हुई-चित्तमें शङ्का उठी। अभिन्न-भावमें यह भेद उठा। इससे नमन

भी ठीक नहीं हुआ। उसने नमन तो किया, पर समचरण उसके मस्तकमें नहीं लगे। मॉ हॅसेगी, सिखयाँ हँसेंगी, यह जो भाव उसके चित्तमें उठा, यह अभिमान था। अभिमानसे ही उसने अपने करतलसे अँगूठा पकड़ा और यह निश्चय किया कि अबके चन्दनमें भूळ न होने दूंगी। पर जब उसने फिर मस्तक नवाया तब समचरणोंने एक दूसरेका आलिङ्गन किया और उसका मस्तक धरतीपर लगा, समचरणोंमें नहीं। तब वह अखन्त खिन हुई जो छछाटमें चरण नहीं छगे। बात यह है कि अभिमानका जितना बल होता है उतना ही घना पटल दृष्टिपर पड़ता है। इसीसे चरण-कमल नहीं प्राप्त हुए। उसके नेत्रोंसे अश्रुधारा बहने लगी, सारा शरीर थर-थर कॉंपने लगा । चरणोंके वियोगसे शरीरका भार असहा हो गया। वह अचेत-सी हो नीचे गिर पड़ी! उद्भवने यह देखा, वे दौड़ गये रुक्मिणीके पास और उसकी बाँह पकड़कर बोले, 'माँ, उठो ! श्रीकृष्णके चरणोंको वन्दन करो । छजा और अभिमान-को छोड़ दो, मनको निर्विकल्प कर छो और वृत्तिको सावधान करके हरिचरणोंको वन्दन करो ।' उद्धवके वचनोंसे रुक्मिणीके धीरज बँधा। उसने लाज छोड़ दी और वह हरि-चरणोंमें आ गयी। वृत्ति समाहित हुई, शब्दकी गति बन्द हो गयी, मौन भंग हो गया और रुक्मिणी समचरणोंको वन्दन करती हुई परमानन्दको प्राप्त हुई । विषय-दृष्टि उपराम हुई, सारी सृष्टि निजानन्दमें समा गयी, त्रिपुटीका लय हो गया। न चरका स्मरण रहा, न वधूका, सारा दृष्टान्त ही बह गया और अर्थ, स्वार्थ और परमार्थ अनन्त होकर अनन्तमें मिल गये।

## देवी-देव एक

लाज और अभिमान त्यागकर मनको निर्विकल्प करके रुक्मिणी जब श्रीकृष्ण-चरणोंमें रम गयी----

'चरणोंका आलिङ्गन होते ही अहं-सोहंकी गाँठें खुल गयीं। सारा संसार अनन्दमय हो गया । सेन्य-सेवक-भावका कोई चिह्न ही नहीं रह गया। विवाहका कोई स्मरण भी न रहा। देवी और देव एक हो गये।'

नमूनेके तौरपर ये कुछ ही अवतरण यहाँ दिये हैं। सम्पूर्ण प्रन्य ऐसा ही है। विवाहकी एक-एक बातका विशद और सुन्दर वर्णन इस प्रन्थमें एकनाथ महाराजने किया है और उसमें मगवान् और भक्तके आनन्दमय अखण्ड मिछनकी मानोः साधना ही बतायी है।



स्पर्वसम्बद्धाः

123

一种一种原 ·设商、商制<sup>司</sup> य स्वानिता **汽辆转移桶** 颜料 में ही र जाने के लिए 在自 清 自被 - निस्ति नी। तर्वता त्तर्गं।त हरेहरी

ारे इन्हें का किता 一式作門時間頭 म अप अन्यक्षेत्री तिली ति ने गोन्संदेश हो उसी हैं सिंगी हरू करें में हरत की हिल्ली हैं **异种河南新榆**疗 नं स्टब्से। स्टब्से स्वतिर्दे ं इन हो ह से बेरे वह हरि बार में दर्भ THE THE STATE OF THE PARTY OF T THE FARESTER THE PART OF THE PARTY OF THE PA

न्स करें सिंग की पार्ट की 1



एकनाय महाराजका यह ४२ ओवियोंका छोटा प्रन्य भी अत्यन्त छोकप्रिय है। चिरक्षीव-पद अर्थात् अविनाशी ब्रह्म-पद। इस ब्रह्म-पदकी प्राप्तिका साधन इस प्रन्थमें बताया गया है। कुछ अवतरणमात्र यहाँ देने हैं। वैराग्य ही मुख्य साधन है। परवैराग्य क्या है १ विरक्त किसको कहते हैं १

विरक्त

'सच्चा विरक्त उसीको कहना चाहिये जो मानके स्थानसे ( अर्थात् जहाँ लोग उसे मानते हैं—उसकी इञ्जत करते हैं ) दूर रहता है। वह सत्सङ्गमें स्थिर रहता है, मानके लिये कदापि नहीं तरसता। अपना कोई नया सम्प्रदाय नहीं चलाता ( नया अखाडा नहीं खोलता, अपनी गद्दी नहीं कायम करता ), यह जानता है कि इससे अहंता बढ़ती है। जीविकाके लिये वह दीन होकर किसीकी खुशामद नहीं करता। वह लोकिक नहीं होता, उसे वखालद्वारकी इच्छा नहीं होती, परानमें रुचि नहीं होती, खियोंको देखना उसे अच्छा नहीं लगता। खियोंमें बैठना, खियोंका देखना उसे अच्छा नहीं लगता। खियोंमें बैठना, खियोंका देखना, खियोंका भाव बताना, खियोंका पैर दवाना, खियोंका बोलना इमे पसन्द नहीं होता। यह सदा यही मनाता रहता है कि खियोंका सङ्ग न हो, खियोंके साथ एकान्त न हो, खियोंका परमार्थ गले न पड़े। खियों पुरुषोंको हानि ही पहुँचाती हैं।'

गृहस्याश्रमी साधकके लिये कहते हैं---

'अपनी स्त्रीके सिवाय अन्य स्त्रीसे कोई सम्बन्ध न रखे। किसी भी स्त्रीको अपने सिनिध सहसा आश्रय न दे। अपनी स्रीसे भी केवल समुचित ही सम्बन्ध रखे और चित्तको कभी आसक न होने दे।'

### अखण्ड एकान्त

इस्त इंग्लिक लो

Part of the state am entered

E WHEET

إن في المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة

THE PROPERTY OF

I to be send the same of the same

The state of the s

The state of the s

And Marie Line

'नर-नारी सेवा करके भक्ति और ममता उपजाते हैं। जो शुद्ध पारमार्थिक है वह स्त्रियोंसे दूर रहता है। अखण्ड एकान्त करना चाहिये । प्रमदासङ्गसे सदा वचना चाहिये । जो निरिममान होकर निःसङ्ग हो गया हो वही अखण्ड एकान्त-सेवन कर सकता है।

'साराश—स्त्री, धन और प्रतिष्ठा चिरस्त्रीव-पद-प्राप्तिके साधनमें तीन महान् विघ्न हैं । सञ्चा अनुताप और शुद्ध सात्त्विक वैराग्य यदि न हो तो श्रीकृष्ण-पद प्राप्त करनेकी आशा करना केवल अज्ञान है । नाथ कहते हैं कि यह मैं नहीं कह रहा हूँ; यह हितका वचन कृष्णने उद्भवसे कहा और वही मैंने दोहराया है। इसलिये इसे जिसका मन सच न माने वह नाना विकल्पोंसे श्रीकृष्ण-चरण कदापि छाभ नहीं कर सकता।'

साधावया वैराग्य ज्ञान। मनुष्य देहीं करावा प्रयत्न। सांगे एका जनार्दन। अणीक यत्न

'वैराग्य और ज्ञानसाधना हो तो मनुष्य-देहमें इसके लिये प्रयत करो । एका जनार्दन कहते हैं, इसके सिवाय और कोई वत नहीं है।'

# भावार्थ-रामायण

भावार्थ-रामायण एकनाथ महाराजका सबसे बड़ा प्रन्थ है। इसमें ४० हजार ओवियाँ हैं, इसका सिक्षप्त परिचय पहले दिया जा चुका है। सम्पूर्ण रामकथा अध्यात्मतन्तुओं से बुनी हुई है। नमूनेके तौरपर कुछ अवतरण यहाँ देते हैं।

### अजन्मा रामका जन्म

'रामायणकी जो यह मूल कथा है कि राम अजन्मा हैं और मानव-देहमें उन्होंने जन्म प्रहण किया, इस कथाको शाख-दृष्टिसे देखा जाय तो उसमें परमार्थ भरा हुआ है। अजसे, उत्पत्तिके हेतु जो दशेन्द्रिय उत्पन्न हुए वही अति समर्थ राजा दशर्थका जन्म हुआ जो तीनों लोकोंमें विख्यात हुए। उनकी तीन रानियाँ धीं जो प्रबुद्ध, लोकोत्तर और विशुद्ध धर्मपत्नी प्रसिद्ध हुई। इनका नामानुवाद धुनिये। ज्येष्ठा कौशल्या सिद्ध्या हैं, धुमित्रा शुद्धमेधा हैं, कैकेयी अविद्या हैं जिनकी चेरी कुविद्या मन्यरा है। राजा भीतरसे अभोगी विरक्त हैं, इसीलिये रघुनाय उनके तनसे जन्म प्रहण करेंगे। जो लोग अत्यन्त विप्यासक्त होते हैं, भगवान्का स्पर्श उन्हें नहीं होता।'

गुमुख

बेब

भेर

(ना

को व

को हिं

'आत्मप्रवोध ही ठक्ष्मण हैं। भावार्थ (भक्ति) ही भरत हैं। आत्मनिश्चय शत्रुव्न हैं और पूर्ण आनन्दविप्रह श्रीराम हैं। अहमात्मा दशरय हैं और उत्पत्तिके मुख्य कारण हैं । श्रीरघुनाथ-जी जब चले गये तब अहमात्माका अन्त हो गया।'

### रामका रणयज्ञ

रामने रावणसे जो युद्ध किया उसका वर्णन-

'सकल लोकविनाराक, धर्ममात्रके अवरोधक, सत्कर्मके विच्छेदक दशमुख रावणका श्रीरामने सहार किया। इस यज्ञकेः याज्ञिक श्रीराम थे, रणभूमि ही यज्ञमण्डप थी। अति श्रेष्ठ कालानल ही इन्य पहुँचानेवाला अग्नि हुआ । सुप्रीव, हनुमन्त आदि समस्त सेनापति ऋत्विज हुए । विभीषण साक्षी थे जो जहाँ कहीं भूल दिखायी देती, बतलाते थे। बध ही परिसमूहन था। अद्भुत शस्त्र परिस्तरण थे । अति आरक्त रुधिर पर्यक्षण था। यजमान श्रीराम राक्षस-सैन्य-रूप हविको सुरुक्षण बाणके श्रुवासे कालानलमें खाहा करते थे। अस्त्र, रथ, रणवाद्यादिका तुमुल शब्द ही मन्त्रघोष या और उससे 'मारो, काटो, जाने मत दो' की क्रिया होती थी, 'न मम' कहकर रघुनाथजी जिसकी आहुति देते, कालानल उसीको स्वीकार करता था। राक्षससैन्य जब सब खाहा हो गया तब श्रीरामने रावणंकी पूर्णाहुति दी और यज्ञ समाप्त किया। रणयज्ञ समाप्तकर धनुष-वाण नीचे रखा, वही अवभृय हुआ। ऋत्विजोंको दक्षिणा बॉटते हुए श्रीराम-को नड़ा ही उछास हुआ। किसीको सायुज्य दक्षिणा दी, किसी-को विदेहत्व दान किया, किसीको अनन्त सुख दिया, किसीको

का सक लोबारां 光面部開時 न्या सन्युक्ते होते

्राजा कं थेरे। 再而可 भेज्य न भित्र न के दें 李 中央 新、市村市 · **计下产的标**证师 المنبئة أيمة الما المبية ينفين 油油素素 **法** 計畫 新翻 柯 [10] 海流流流河南岸 产产 SCE TO TO BE A TO TO

· 作到[[]

TO THE STREET

२०३

### नाथवाणीका प्रसाद

नाम-कीर्तन प्रदान किया। हर्षके साथ नामका घोष करनेसे जहााण्डतक सब लोकोंका उद्धार होता है।

## सीता-शुद्धि

अभिद्वारा सीताकी शुद्धि कराकर तब सीताको प्रहण करने-का श्रीरामका विचार जानकर हनुमान्जी श्रीरामसे कहते हैं—

'इस प्रकार पतिव्रतासे विकल्प्रकरना आपके व्रतको नहीं सोहता। सीताके ही तेजानल्से रावणसहित समस्त राक्षसः सैन्य जलकर भस्म हुआ। सीताने यदि इन्हें न मारा होता तो ये आपसे न मारे जाते। इन्हें मारा सीताने और विजय दी आप-को। जिसके कारण आपकी यह शूरवीरता है वह जानकीजी-की चिच्छक्ति है। आपका नामरूप भी उन्हींके कारणसे है।'

'सूर्यका आकाशमें जो प्रताप है उसे सूर्य नहीं जानता। उसे जानती है कमिलनी जिसका मुख उससे विकसित होता है। जुम्बककी चालक शक्ति जुम्बक नहीं जानता, उसे जानता है जड लोहा जो उसके दर्शनसे चलने लगता है। चन्द्रकिरणोंकी अमृतधाराको खयं चन्द्र नहीं जानता, जानता है चकोर जो उसका सेवन करता और दर्शनसे अपार आनन्द अनुभव करता है। वैसे ही हे श्रीराम! आपके दर्शनोंका जो सुख है वह आप नहीं जानते, उसे वे भक्त जानते हैं जो सात्त्विक नैष्ठिक ब्रतधारी हैं। स

۲,

<del>প্</del>টো

और

क्षा है।

नाम

भाह ...^ हैं। उस सुखसे इष्ट हुई सीताको देखकर पर अन्तर्वतको न जान-कर आपके चित्तमें विकल्प उठा।'

पर सीताने 'हर्षित-चित्तसे' अग्नि-शुद्धि कराना स्त्रीकार किया । नव इनुमान्ने---

'विश्वाकार विषम प्रचण्ड अग्निकुण्ड प्रज्वलित किया । उसे देखकर ब्रह्माण्ड क्षुच्ध हो उठा, आकाश-पाताल एक होने लगे। पर सीताका बस एक ही घ्यान था। यही कि जो प्रभु रामकी इच्छा ! अग्निमें स्नान करके श्रीरामके चरणोंकी सेवा करूँगी।'

अग्नि-प्रवेश करते हुए सीताने कहा----

'खामी आप तेजोराशि हैं, सब कर्मोंके साक्षी हैं, सबके अन्तर्यामी हैं .... । हे आग्ने ! रामको छोड़कर मनमें यदि और किसी विषयका ध्यान हुआ हो तो मुझे क्षणमात्रमें जला डाछो । मुखसे जो कोई खर वर्ण निकलता है उसके चालक श्रीराम हैं । वाणीसे बुठवानेवाले श्रीराम है, ••• वाग्-विश्राम भी श्रीराम हैं। राम ही खासोच्छ्वास हैं, राम ही निमिषोन्मेष हैं, राम ही निज-नास हैं। हे अग्निदेव ! यह देह नाणी और त्रिनिध प्राण श्रीरामको प्राप्त करनेके छिये आपके सामने रक्खे है। जाप्रत्, स्वप्त, सुषुप्ति तीनों अवस्याओंके साक्षी रघुनन्दन हैं। वह सब जानते हैं।'

श्रीरामने सीताकी ऐसी कठोर परीक्षा क्यों की ?---

The second second second or at the first of the

A Secretaria de la companya de la co 

२०४

#### नाथवाणीका प्रसाद

'जानकी निष्पाप हैं यह श्रीराम अन्तर्वृत्तिसे जानते थे।' पर दूसरोंको जनानेके लिये (उन्होंने) यह अग्नि-परीक्षा की। कपट-बुद्धि रावण काम-भावसे सीताको हर ले गया था। इसका परिहार ऐसी परीक्षाके बिना कैसे हो, इसलिये यह परीक्षा की।'

## रामका सगुण रूप

'जैसे बीज ही दृक्ष हुआ, सुवर्ण ही अलङ्कार बना, वैसे ही निर्विकार श्रीराम ही साकार हुए । सुनो, मेरा पागल प्रेम ऐसा है कि सुन्दर स्थाम श्रीराम ही मेरे अद्वितीय ब्रह्म हैं और कुछ मुझे नहीं मालूम ! हाथमें धनुष-वाण लेकर जिन्होंने रावणकी मार डाला उन स्थामीभूत पूर्ण ब्रह्मको देखकर नेत्र तृप्त होते हैं । रामके बिना जो ब्रह्मज्ञान है, हनुमान्जी गरजकर कहते हैं कि उसकी हमें कोई जरूरत नहीं । हमारा ब्रह्म तो राम है।'



एकनाथी भागवत

बोध-वचन

एकनाथी भागवत श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धका अल्यन्त प्रामाणिक, विशद और दिन्य भाष्य है। इसकी एक-एक पंक्ति अनमोळ है। इस भाष्यमेंसे यहाँ केवल कुछ बोध-वचनोंका संग्रह करते हैं जो सबके लिये मंगलकारक हो।

उजेला

१—घरमें दीया जलानेसे वह झरोखेमें भी प्रकाशित होता है। वैसे ही मनमें जो भगवान प्रकट हुए वही अन्य इन्द्रियोंमें भी भजनानन्द उत्पन्न करते हैं।

माया

२—मायाका मुख्य लक्षण निज खरूपका आवरण है। जिससे द्वैतका स्फरण होता है, उसीका नाम मूल माया है।

भजनानन्द

३—जो मोल लेकर मदिरा-पान करता है वह मदिराके आनन्दमें नाचता-गाता है। तब जिसने ब्रह्मानन्द-सेवन किया हो वह कैसे चुपचाप बैठ सकता है ?

भक्ति और प्राप्ति

१—मिक कहते हैं सब प्राणियोंमें भगवान्का सप्रेम भजन करनेकी युक्तिको। प्राप्ति कहते हैं अपरोक्ष स्थितिको, जिससे अनिवार्य भगवत्स्कृतिं होती है।

Ĺ

CART THE CAR



## भगवान्के चरणोंमें

५—भगवान्के चरणोंमें अपरोक्ष स्थिति हो जाय तो वहाँ क्षणार्धमें होनेवाली प्राप्तिक सामने त्रिभुवन-विभव-सम्पत्ति भी., भक्तके लिये तृणके समान है।

### सद्गुरु

६ - जो शब्दज्ञानमें पारंगत है, ब्रह्मानन्दमें जो सदा स्मता रहता है, शिष्यको आत्मभावका यथोचित बोध करा देनेमें जो समर्थ है, देहमें रहते हुए भी जिसमें देहका अहंकार नहीं है, घरमें रहकर भी जिसमें घरकी आसक्ति नहीं है, लोगोंके बीच जो लोगोंके समान ही सुखपूर्वक रहता है, वेद शास्त्र जानते हुए भी जो अपने न्युत्पत्ति-ज्ञानका उद्घा नहीं पीटा करता और जो सदा अखण्ड शान्तिमें रहता है उसीको सद्गुरु-मूर्ति जानना चाहिये।

#### साधक

**HK** 

खने

પૃત સુદ

डेना

में ही

3

७—सचे साधक वही हैं जो सद्गुरुचरणोंके अङ्कित हैं, जो गुरुवचनपर अपने आपको बेच चुके हैं, जो सद्गुरुके छिये अपना सर्वख दे चुके हैं।

८-जिससे अपने आपको दुःख होता है वैसा बर्ताव वे किसी प्राणीसे भी कभी नहीं करते । जिससे अपने आपको सुख होता है वैसा बर्ताव वे दीन-जनोंसे करते हैं ।

९-वे अपना अन्तर गुरुप्रतीतिसे धो डालते हैं और अपना बहिर्माग शास्त्रयुक्तिसे धो डालते हैं। जहाँ ऐसी शुचिता होती है वहीं अद्वैतस्थिति स्थापित होती है। स्तरिक्षण्डन स्तर्ने स्थानें क्ष्में करेंचे तिक्री के पाने के स्टें स्टें निक्रियमती हैं स्टों।

The state of

१०—याचना किये विना यथाकाल विरुच्छासे जो कुछ मिले उसे वे गुरुवचनसे मिलाकर मङ्गलमय करके खानन्दसे भोग करते हैं।

### भागवत-धर्म

११-दारा, सुत, गृह, प्राण सब भगवान्को अर्पण कर देना चाहिये। यह पूर्ण भागवत-धर्म है। मुख्यतः इसीका नाम भजन है।

१२-साधु-सन्तोंसे मैत्री करो, सबसे पुराना परिचय (प्रेम) रखो, सबके श्रेष्ठ सखा बनो, सबके साथ समान रहो।

१३—भगवान्की आचारसहित भक्ति सब योगोंका योगगह्रर, वेदान्तका निज भाण्डार, सकळ सिद्धियोंका परम सार है।

१४-गृहाश्रममें रहकर भी जिसका चित्त मेरे (भगवान्के) रगमें रँग गया और इस कारण जिसकी गृहासक्ति छूट गयी, उसे गृहस्थाश्रममें भी भगवत्प्राप्ति होती है और निज-बोधमें ही सारी सुख-सम्पत्ति मिळ जाती है।

### ज्ञान और विज्ञान

१५—जीव और परमात्मा दोनों एक हैं । इस बातको जान छेना ही ज्ञान है । वह ऐक्य छाभकर परमात्मसुख भोगना सम्यक् विज्ञान है ।

१६-में ही देव हूँ, मैं ही भक्त हूं, पूजाकी सामग्री भी मैं ही हूँ। मैं ही अपनी पूजा करता हूं। यही सारी उपासना है।

१७—में कर्मका आदि, मध्य और अन्त हूँ। मैं कर्म, कर्ता और क्रिया-शक्ति हूँ और कर्म-फल-दाता श्रीपति भी मैं ही हूँ। यही सारा कर्मकाण्ड है।

### अहंकार

१८-आत्मस्वरूपको भूलकर जो अहंभाव उठता है वही अहंकार है जो विकारसे त्रिगुणको क्षुच्ध करता है।

१९—जागृतिका जो विस्मरण है वही स्वप्तसृष्टिका विस्तार है। वस्तुसे विमुख जो अहंकार है वही गुणात्मक संसार है।

## जीवधर्म

२०-जीव जीवभावके अनिवार्य प्रवाहमें बहा जा रहा है। इस प्रवाहको जो जीतकर रोक छे वही महावीर है, वही परम शूर है।

२१-सहज अनुकम्पासे प्राणियोंके साथ अन, वस्न, दान, मान इत्यादिसे प्रियाचरण करना चाहिये। यही सबका स्वधर्म है।

२२-पिता स्वयमेव नारायण हैं। माता प्रत्यक्ष रुक्ष्मी हैं। ऐसे भावसे जो भजन करता है वही सुपुत्र है।

२३-काया, वाचा और मनको दढतापूर्वक अपने वशमें कर छेना चाहिये। निजरूपमें सदा सावधान रहे और अनुसन्धान कभी खण्डित न होने दे।

२४—वहते पानीपर चाहे जितनी छकीरें खींचो, एक भी छकीर न खिंचेगी, वैसे ही सत्त्वशुद्धिके विना आत्मज्ञानकी एक भी किरण प्रकट न होगी। वन्य

र्षे पा

है। ८'

વ્યक्ति

इसी

1444

स्त्रुति

मीन

या ।

करें का के का हैं। में की हों। के होन्या कीने में में हों!

हर्ना हे होती हैं। इस्ताह होती हैं।

२५-धन्य है नरदेहका मिलना, धन्य है साधुओंका सत्संग, धन्य हैं वे भक्त जो भगवत्-भक्तिके रंगमें रँग गये।

२६—वैष्णवोंको जो एक जाति मानता है, शालग्रामको जो एक पाषाण समझता है, सद्गुरुको जो केवल एक मनुष्य मानता है, उसे केवल पापी समझो।

### चेतन और अचेतन-प्रतिमा

२७-प्रतिमाएँ मेरी अचेतन व्यक्ति हैं और सन्त सचेतन व्यक्ति हैं। अन्तःकरणसे जो उनकी भक्ति करते हैं वे मुझे (भगवान्को) प्राप्त होते हैं।

## लोकसंग्रह

२८—अमेद-मिक्त, वैराग्य और ज्ञानका स्वयं आचरण करके इसी मार्गपर दूसरोंको छे आनेका नाम ही छोकसंग्रह है।

## सुखकी वार्ता

२९—जो निज सत्ता छोड़कर पराधीनतामें जा फँसा, उसे स्वप्नमें भी सुखकी वार्ता नहीं मिलती।

३०—यहाँ किसीकी निन्दा या किसीका गुणानुवाद कोई क्या करेगा ? 'मैं ही विश्व हूं' यह बोध जब हो गया तब निन्दा-स्तुति कहाँ रही ?

## धन-लोभ और स्त्री-काम

३१—जो धनके छोममें फँसा हुआ है उसे कल्पान्तमें भी मुक्ति नहीं मिल सकती। जो सर्वया स्नी-कामी है उसे परमार्थ या आत्मबोध नहीं मिल सकता।

१४

## कामादिकोंकी होली

३२—जब सूर्यनारायण प्राची दिशामें आते हैं तब तारे अस्त हो जाते हैं, वैसे ही भक्तिके प्रबोधकालमें कामादिकोंकी होली हो जाती है।

### सत्य

३३—सत्यके समान कोई तप नहीं है, सत्यके समान कोई जप नहीं है। सत्यसे सद्रूप प्राप्त होता है। सत्यसे साधक निष्पाप होते हैं।

३४-वर्णोंमें चाहे कोई सबसे श्रेष्ठ क्यों न हो वह यदि हरि-चरणोंसे विमुख है तो उससे वह चाण्डाळ श्रेष्ठ है जो प्रेमसे भगवत्-भजन करता है।

## नाम-कीर्तन

३५-अन्तः ग्रुद्धिका मुख्य साधन हिर-कीर्तन है। नामके समान और कोई साधन ही नहीं है।

### प्रिय भक्त

३६-खकर्म, धर्म, वर्णाचार तथा अपने अन्य सब व्यवहारों-को करते हुए भी जो सब भूतोंको मदाकार (भगवदाकार) देखता है वही भक्त मेरा प्रिय है।

## गोपियोंका आनन्दानुभव

३७—मेरा वह सुख गोपियाँ जानती हैं या मैं श्रीपित ही जानता हूँ जो रासकीड़ाकी रातमें सबको प्राप्त हुआ । जहाँ मैं

आत्माराम कीड़ा करता हूँ, वहाँ काम वेचारा कहाँसे घुस सकता है ? मत्काम होकर गोपियाँ निष्काम हो गयी; उन्हें कामका कोई संसर्ग ही न रहा । उनकी बुद्धि मदाकार हो गयी, इससे वे अपना घर-द्वार, पित-पुत्र, काम-काज सब भूळ गयीं । विषय-सुख भूळ गयीं, द्वन्द्व-दुःख भूळ गयीं, मेरे निदिष्याससे भूख-प्यास भूळ गयीं। सिच्चदानन्दखरूपका प्रभाव, मेरा निजखमाव न जानकर भी गोपियोंका अनन्यभाव परब्रह्मको प्राप्त हो गया।

३८—भक्त जहाँ रहता है, वह सभी दिशाएँ मुखमय हो जाती हैं। वह जहाँ खड़ा होता है वहाँ मुखसे महामुख आकर ं रहता है।

### योगसंग्रहस्थिति

对13-元章元前

· 影····

३९—चित्त जब संसारस्क्रतिको त्यागकर चित्खरूपमें मिळ जाता है तब जीव-शिव एक हो जाते हैं। इसी अवस्थाको योग-संप्रहस्थिति कहते हैं।

#### त्यागका त्यागत्व

४०—सम्पूर्ण त्यागका जो त्यागत्व है वह, हे उद्भव, मैं तुम्हें वतलाता हूँ। अभिमान सर्वथा त्याग दो। यही त्यागका। मुख्य लक्षण है।

४१—सम्पूर्ण अभिमानको त्यागकर मेरी शरणमें आनेसे तुम जन्म-मरणादि द्वन्द्वोंसे तर जाओगे।

### शरणागति

४२—मेरी शरणमें आनेके लिये क्या गिरि-कन्दराओं में घूमना पड़ेगा, या गुफाओं में रहना होगा अथवा चारों दिशाओं में भटकना पड़ेगा ?

83—तुम कहोगे कि तुम्हारा तो कोई एसा ठिकाना नहीं है जहाँ जानेसे तुम मिलो, इसलिये पूछ सकते हो कि तुम्हारी शरणमें आनेके लिये मुझे कहाँ जाना होगा !

४४—िकस स्थानमें जाकर तुम्हारी शरण हूँ, यही यदि जानना चाहते हो तो, मैं तो तुम्हारे हृदयमें हूँ। जो हृदयस्य है उसीकी शरण छो।

४५-सम्पूर्ण भावसे, सर्वखके साथ मुझ हृदयस्थकी शरणमें आओगे तो मैं जो सर्वगत हूँ वही तुम हो जाओगे क्योंकि मैं हृदयस्थ सर्वभूतिनवासी हूँ।

४६—तिल्पार भी अभिमान रखकर यदि मेरी शरणमें आक्षोगे तो मुझे नहीं पाओगे। कारण, मेरी प्राप्तिमें अभिमान वाधक है।

४७-कुत्तेका छुआ हुआ पकान्न जैसे ब्राह्मण स्पर्श नहीं करते वैसे ही जिसके जीमें अभिमान है उस साधकको मैं भी स्पर्श नहीं करता।

४८—रजखलाकी वाणी सुनकर पुरश्चरण करनेवाले तपसी ब्राह्मण दूर भागते हैं वैसे ही जिस साधनामें अहद्वार होता है वहाँसे में चल देता हूँ। E. ...

Charles by and the same of the same

į

८९-कोई पुरुप अपनी स्त्रीको परपुरुषके साथ रममाण हुई देखकर जैसे त्याग देता है वैसे ही अभिमानमें रत होनेवाछे भक्तको मैं त्याग देता हूं।

५०-इस्राह्ये अभिमानको त्यागकर मुझ हृदयस्थकी शरणमें आनेसे मैं तेरा उद्घार करूँगा ।

५१-सम्पूर्ण भावसे शरणमें आनेसे अभी इसी क्षण तर जाओगे । हायके कंगनको आरसी क्या ?

५२- शरणमें आनेसे किलकाल तुम्हारे पैरों गिरेगा | भव-मय वेचारा तुम्हारी ओर ऑख उठाकर देख भी नहीं सकता।

५३-मेरी शरणमें आनेसे मेरा वल प्राप्त होता है। सारा भवभय भागता है । कलिकाल काँपने लगता है ।

५१-हदयस्यकी शरणमें आना चाहते हो और वह हृदयस्य कौन है, कैसा है यह जानना चाहते हो तो उसका स्वरूप सुनो ।

५५-नाम-रूपका अभिमान छोड़नेपर जो शुद्ध स्फुरण रह जाता है वही मुझ हृदयस्थका खरूप है। उसीकी शरण छो।

५६-नाम-रूप-गुण-वार्ता माया है, उसके परे जो सत्ता स्फुरित होती है वही मुझ हृदयस्थका स्वरूप है। ( F9 OF)

#### सरल उपाय

५७-अपने मनको मुझे अर्पण करनेका सरल उपाय बतलाता हूँ । यह सरल उपाय है नाम-स्मरण । नाम-स्मरणसे पाप भस्म होता है।

५८—सकाम नाम-स्मरण करनेसे वह नाम जो इच्छा हो वह पूरी कर देता है। निष्काम नाम-स्मरण करनेसे वह नाम पापको मस्म कर देता है।

५९-पापका क्षालन होनेसे रज-तम जीत लिये जाते हैं और सत्त्वगुण बढ़ता है।

६०-सत्त्वगुणसे वैराग्यके पैर जम जाते हैं। वैराग्यसे विषय रौंदे जाते हैं। इससे आत्मज्ञान उदय होता है।

६१-सिववेक-ज्ञानके बढ़नेसे आत्मखरूपका चिन्तन होता है। इससे स्थिर शान्ति आती है और तब अन्तःकरण मदर्पण होता है।

६२—मनके मदर्पण होनेसे निज भक्ति उछिसत होती है। ६३—पूर्ण निज भक्ति प्राप्त होनेसे अष्ट महासिद्धियाँ भक्तके चरणोंके पास छोटा करती हैं।

६४ — जो सिद्धियोंकी ओर झॉकता तक नहीं वह मेरी पदवी-टाम करता है। मेरे साथ एक हो जाता है।

## भक्त और भगवान्

६५-जिस भक्तको मेरी निज भक्ति प्राप्त होती है उसके सभी न्यापार मदाकार हो जाते हैं।

६६—वह जिस ओर रहता है, वह दिशा ही मैं वन जाता हूँ। वह जहाँ चलता है, मैं धराधर ही वह धरा हो जाता हूँ।

६७-वह जब भोजन करने बैठता है तब उसके छिये मैं ही पट् रस होता हूँ। उसे जल पिलानेके लिये मैं ही जल वनता हूँ।

६८-जन नह पैदल चलता है तब उसका बोध-दश्य जगत्के नानाविध दश्योंकी भीड़को हटाता चळता है और शान्ति पद-पद-पर उसके छिये मृदु पदासन बिछाती और उसकी आरती उतारती है।

一种等于

। लेटा जोती

The said of the said of

Lind Park of the P

HE THE PARTY OF

at it is the later than the later th

६९--शम-दम आज्ञाकारी सेवक होकर द्वारपर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। ऋद्धि-सिद्धि दासी बनकर घरमें काम करती हैं। विवेक टहलुआ सदा हाजिर ही रहता है।

७०-जव वह बैठता है तब उसके रूपमें मैं ह्वीकेश ही बैठता हूँ । वह जब सोने जाता है तब मैं ही उसके लिये समाधि बिछा रखता हूँ ।

७१-वह जो कुछ बोलता है वह निःशब्द ब्रह्मका ही शब्द होता है और इसलिये उससे श्रोताओंका तुरंत समाधान होता है।

७२-वह लीलामात्रसे जो कुल कहता है उससे-प्रत्येक शब्दसे मेरी ही वार्ता उठती है और श्रोता सुनकर तल्लीन हो जाते हैं।

७३-चारों मुक्ति मिलकर उसके घर पानी भरती हैं और श्रीके साथ में श्रीहरिं भी उसकी सेवा करता हूँ, औरोंकी बात ही क्या है!

७४—इस प्रकार जिन्होंने मेरी सहज भक्तिको पाया उनके सब शौक मैं पूरे करता हूँ। कारण, मेरे प्रति उनकी अनन्य प्रीति होती है।

७५—अधिक विस्तार न करके संक्षेपमें ही कहता हूँ कि अपने भक्तके लिये मैं देह हूँ और भक्त मेरा आत्मा है। वह मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। निज भक्त इस बातको जानते हैं।

७६—सहज भक्तिके भीतर में आराध्य देव हूँ और वह भक्त है, अन्यया में सम्पूर्ण उसके अन्दर हूँ और वह सम्पूर्ण मेरे अन्दर है।

(अ० १९)

## जन और जनार्दन

७७-जनार्दनकी दयाछताको जन नहीं जानते, इसीसे देहाभिमान नहीं त्यागते।

७८—जननी-जठरसे जन्म होता है इसी कारणसे जन 'जन' कहलाते हैं। उस जन-जन्मका जनार्दन मर्दन करते हैं इसलिये वह जनार्दन कहाते हैं।

७९—वह मरणको मारकर जीवनको बढ़ाते हैं। जीवको मारकर फिर उसीको विदेहस्थितिमें जिलाते हैं। जनार्दनकी ऐसी दया है।

८०-दीनको निज भावार्थमें परिपूर्ण और एकाकी देखकर वह उसपर दया करते हैं। दीनोंपर उनकी पूर्ण दया है।

८१-जिसका जो भाव होता है, जनार्दन उसे पूरा करते हैं। जो परम समाधान चाहता है, जनार्दन उसका देहाभिमान नष्ट करते हैं।

(30 P4)

#### प्रसन्नता

ret to a precioid

A Creating the Party of the Par

८२-सद्गुरुकी पूर्ण कृपा होनेसे यह मन ही मनको अपनी पहचान करा देता है। उससे अपने ही मुखसे मुखी होकर मन ही मनसे प्रसन होता है।

८३-मन मनसे जब प्रसन्न होता है, तब वृत्ति निरिममान होती है। ऐसा समाधान साधक स्वयं मनसे साधें।

८१-यह मन अपने आपको जीतकर वह विजय साधकको देता है। तब सद्गुरुसे पूर्ण निजवोध प्राप्तकर मन आत्मामें एक होकर लीन होता है।

(स० २३)

### भगवत्-कृपा

८५-मेरी चित्त-शुद्धि हो, ऐसी इच्छा उत्पन्न होनेके लिये भी भगवत्-कृपा चाहिये । भगवत्-कृपा हो तो साधनोंसे सिद्धि हो सकती है।

८६-साधनोंमें मुख्य साधन मेरी मिक है। मिक्कमें भी नाम-कीर्तन विशेष है। नामसे चित्त-शुद्धि होती है--साधकोंको स्वरूप-स्थिति प्राप्त होती है।

८७-नाम-जैसा और कोई साधन नहीं है। नामसे भव-

८८—स्वरूप-स्थितिमें मन निश्चल हो जाय तो फिर और क्या चाहिये ? वहाँ अन्य साधन लिजत होते हैं । उनका कोई प्रयोजन भी फिर नहीं रहता। (अ० २३)

#### मन

८९—मनने सबको बाँध रखा है, मन किसीसे नहीं बँधता। मनने देवताओंको पस्त कर डाळा। वह इन्द्रियोंको क्या समझता है !

९०-मनकी मार बड़ी जबरदस्त है। मनके सामने कौन ठहर सकता है ? ' यह देवताओं के छिये भी दुर्घर है, भयङ्करों के छिये भी भयङ्कर है।

९१-पर हीरेसे हीरा काटा जाता है वैसे ही मनसे ही मन पकड़ा जाता है। पर यह भी तव होता है जब पूर्ण गुरु-कृपा होती है।

९२—मन गुरु-कृपाका दास है, सदा सद्गुरुसे डरता रहता है। गुरु-चरणोंके पास यह मन रहे तो वह साधकको सन्तोष दिलाता है।

९२-मन ही मनका चोतक, मन ही मनका साधक, मन ही मनका वाषक और मन ही मनका घातक है।

### भगवद्धजन

९१-स्वधर्माचरणसे जो कुछ मिलता है, तपाचरणसे जो कुछ मिछता है, सांख्यज्ञान-विचारसे जो कुछ मिछता है, विषय-त्यागसे, अष्टांगयोगसे अथवा वाताम्बु-पर्णाशन-भौगसे जो क्कछ मिलता है, वेदाध्ययन, सत्य वचन तथा अन्य जो-जो साधन हैं उन साधनोंसे जो कुछ मिलता है वह सब भगवत्-भजनसे प्राप्त होता है।

९५-मेरी निज भक्ति होनेसे दुस्साध्य साधनोंको साधे बिना, द्युगम गिरि-कन्दराओंको छाँघे विना ही सब साधनोंके फछ भक्तके द्वारपर आ जाते हैं।

९६ - वह भक्ति कैसी है यह यदि जानना चाहते हो तो ब्रह्मभावसे गुरुका भजन करो।

(अ० २०)

## निरपेक्षता

९७-निरपेक्ष ही धीर होता है-धैर्य उसके चरण छूता है। जो अधीर है उसमें निरपेक्षता नहीं होती।

९८-कोटि-कोटि जन्मोंके अनुभवके बाद ऐसी निरपेक्षता आती है। निरपेक्षतासे बढ़कर और कोई साधन ही नहीं है।

९९-ऐसी निरपेक्षतासे ही भगवद्भजनमें प्रीति होती है। उससे वह भक्ति भक्तको प्राप्त होती है जिसे वेद एकान्त-भक्ति कहते हैं।

इस्तरेश इमार विश्वेतित हो। लेक

किलां स्ट निर्मा 部本证,

लांदे स इस्ति ह हैं

小城市市市市

THE RESIDENCE

1. 二 (FFEE TO B) 图(B) THE STATE OF THE S 

李 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 1

### एकान्त-भक्ति

१००-एकान्त-भक्तिका लक्षण यह है कि भगवान् और भक्तका एकान्त होता है। भक्त भगवान्में मिल जाता है और भगवान् भक्तमें मिल जाते हैं।

१०१—जो विषय-भेद नहीं देखता, समत्वका जिसे बोध हो गया, वही ग्रुद्ध साधु है। उसीको मद्भजनका परमानन्द प्राप्त होता है।

१०२—जो देखता है, सब प्राणियोंमें मैं ही एक प्रमात्मा हूँ; जिसे द्वैतकी भ्रान्ति नहीं होती, ऐसी जिसकी भजन-स्थिति होती है। वही एकान्त-भक्त है और उसीकी भक्ति 'एकान्त-भक्ति' है।

१०३—जो सदा समभावमें एकाग्र रहते हैं, मेरे भजनमें ही तत्पर रहते हैं वे प्रकृतिके पार पहुँचकर मेरे स्वरूपको प्राप्त होते हैं।

(अ० २०)

## त्रिगुण-संक्रम

१०४-पलमें धर्म और पलमें काम त्रिगुणके संक्रमसे होता है।

१०५-अभी खधर्म-कर्ममें श्रद्धा हुई तो दूसरे ही क्षणमें उससे निरक्ति होती है। फिर तीसरे क्षणमें भोगकी इच्छा होती है। अभी काममें रित हुई, क्षणमात्रमें निष्काम वृत्ति हो गयी ŧ.

神, 西西西洋潭 問

The state of the s

The state of the s

और फिर दूसरे ही क्षणमें ममता उत्पन्न हुई। यह त्रिगुण-संक्रम है।

१०६-त्रिगुणका त्रिविध धर्म है। काम भी त्रिविध है। अर्थ-खार्थ-निर्वाह त्रिगुणात्मक है ।

१०७-इसमें कर्मका दोष नहीं है। दोष कर्ताकी बुद्धिमें है। जो जैसी कल्पना करता है वैसा ही फल भोगता है।

१०८-मूमि स्वभावसे ही शुद्ध है। उसमें जो बोया जायगा वही उपजेगा। वैसे ही स्वकर्म स्वयं शुद्ध है। फल-भोग गुण-वृत्तिसे होता है। वाणी स्वभावसे ही सरल है, राम-नामसे वह ब्रह्मसे पोषण-छाभ करती है और व्यर्थकी वकवादसे न्यर्थ ही क्षीण होती है और निन्दासे महापाप भोगती है। ब्रह्म तो निर्मल है, कर्म भी शोधक होनेसे अति शुद्ध है, इसमें जो कुछ बन्धन है वह गुण-क्षोभसे चित्तका सम्बन्ध है।

## कर्म-ब्रह्म

१०९-कर्म-त्रहामें दोष नहीं है, दोष चित्त-वृत्तिमें है, वही पुरुपको गुण-क्षोभसे नीचे ढकेलता है।

११०-वह अविद्या-वन्धन काटनेका उपाय भगवत्-भजन है। यह जानकर सन्त सज्जन भक्तिपर अपने प्राण बेच देते हैं।

### अनन्य प्रीतिका प्रभाव

१११-जिसके दृदयमें विषयसे विरक्ति हो, अभेदभावसे मेरी मक्ति हो, मजनमें अनन्य प्रीति हो उसका मैं श्रीपति आज्ञा-धारक हूँ।

(अ० २५)

## दुःसङ्गका परिणाम

११२—शिश्नोदरभोगमें ही जो आसक्त हैं, स्वधर्मत्यागमें जो अधर्मरत हैं, ऐसे विषयासक्तोंको असाधु समझो । उनका संग मत करो । काया, वाचा, मनसा उनकी संग-सोहबत स्थाग दो ।

११३—दुर्जनोंकी सङ्गतिसे क्षणार्धमे पुरुष महान् अनर्थमें गिर सकता है। ऐसे लोगोंका जहाँ वास हो वहाँ कदापि नः जाना चाहिये।

११४-अन्वेका हाथ अन्धा पकड़े तो दोनों ही महागर्तमें जा गिरं, वैसे ही अविवेकी जनोंके सङ्गसे विषयान्ध अन्धतमः नरकमें जा गिरते हैं।

(अ० २६)-

## दुर्जनके लक्षण

११५-जो वेद-शास्त्रार्थको नहीं मानता, परमार्थमें जिसका विश्वास नहीं होता, जो अति विकल्प करता है वह भी दुःसङ्ग है।

११६—जो बड़ा भारी विरक्त बनता है पर हृदयमें अधर्म-कामरत रहता है, कामवश द्वेष करता है वह भी निश्चित दु:सङ्ग है।

११७-जो स्वधर्म-कर्ममें बड़ी विनीतता दिखाता है, बड़ा सात्त्विक बनता है, पर हृदयमें सन्तोंके दोप देखता है वह अति दुष्ट दु:सङ्ग है।

११८—जो मुँहसे चाहे कुछ न कहे पर साधुओंके गुण-दोष देखता रहता है, बाहर उपलक्षणोंसे उन दोषोंको दिखलाता है वह अति कठिन दुःसङ्ग है।

### भयङ्कर दुःसङ्ग

११९-पर सबसे मुख्य दुःसङ्ग अपना ही काम है— अपनी ही सकामता है। इसे समूछ त्याग देनेसे ही दुःसङ्गता त्यागी जाती है।

## संसार सुखरूप

१२०--काम-कल्पनाकी जो मार है वही बड़ा दुर्धर दु:सङ्ग है। उस काम-कल्पनाको जो नर त्यागता है उसके किये संसार सुखरूप होता है।

### सत्सङ्ग

१२१—उस काम-कल्पनाको त्यागनेका मुख्य साधन केवल सत्सङ्ग है। सन्तोंके श्रीचरणोंको वन्दन करनेसे काम मारा जाता है।

१२२-सत्सङ्गेक विना जो साधन है वह साधकोंको वाँधनेवाला कठिन बन्धन है। सत्सङ्गके बिना जो त्याग है वह केवल पाखण्ड है।

१२३-निपयोंके सम्बन्धसे चित्तमें बड़ी कठिन गाँठें पड़ गयी हैं। उन्हें निवेकसे छेदन करनेके लिये सन्त ही चाहिये। (स० २६)

रावनामीका प्रसार हुनहुक्ता परिनाम

के के कारण करते हैं कारण करते हैं के का

**建筑 硫剂 锅桶 啊啊** <sup>病</sup>

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

TOTAL TOTAL TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF T





२२४

### नाथवाणीका प्रसाद

१२४—सन्तोंकी मामूळी वातें महान् उपदेश होती हैं चित्तमें पड़ी हुई गाँठें उनके शब्दमात्रसे छिट जाती हैं।

१२५-इसिंख्ये बुद्धिमानोंको चाहिये कि सत्सङ्ग करें। सत्सङ्गसे साधकोंके भव-पाश कट जाते हैं।

( अ० २६ )

## श्रेष्ठ धर्म

१२६—हदयमें मेरा नित्य ध्यान हो, मुखसे मेरा नाम-कीर्तन हो, कानोंमें सदा मेरी ही कथा गूँजती हो, प्रेमानन्दसे मेरी ही पूजा हो । नेत्रोंमें मेरी ही मूर्ति विराज रही हो, चरणोंमें मेरे ही स्थानकी यात्रा हो, रसनामें मेरे ही तीर्थका रस हो, भोजन हो तो वह मेरा ही प्रसाट हो । साप्टाङ्ग नमन हो मेरे ही प्रति, आलिङ्गन हो आहादसे मेरे ही मक्तोंका और एक क्या आधा पर भी मेरी सेवा विना व्यर्थ न जाय । … मन धर्मोंमें यही श्रेष्ट धर्म है ।

( 30 30 )





[ २ ]

# गोखामी श्रीतुलसीदासजी-लिखित विनय-पत्रिका सरल हिन्दी-टीकासहित



पृष्ठ लगमग ४१०, चित्र ३ सुनहरी, २ रगीन और १ सादा, मू० १) सजिल्द १।) श्रीगोस्वामीजीके इस विनय, प्रेम और उपदेशपूर्ण प्रन्थके विषयमें प्रायः समी कुछ-न-कुछ जानते हैं। ऐसा कौन-सा स्थान है, जहाँ गोस्वामीजीके मजन कोई न जानता-गाता हो? अवहय ही सन्तोंकी वाणीमें अमिट, चिरस्थायी प्रभाव होता है, **A**}\*

क्ल्यं पुलक

विकास देव

क्षेत्र ३६०,

1 ( 1=)

विता स्ववह

तभी तो हम आजतरु उनको गा-गाकर शान्ति लाम करते हैं।

स्वामीजीके पदोंका सरछ हिन्दी-भाषामें सबके समझनेयोग्य भावार्य छिखा गया है। प्रचारके विचारसे मूख्य बहुत अनुकूछ रक्खा गया है। पुस्तक मोटे अक्षरोंमें छपी है जिससे सबके पदनेयोग्य है।

#### व्यक्तिगत सम्मति

'विनय-पत्रिकाकी टीका बड़ी सुन्दर है। मुझे उसने मोह लिया। गोस्वामीजीका भावार्थ आपने सरक भापामें बड़ी योग्यतासे लिख दिया। बधाई है। मैं इस पुस्तकको अपने सामने सदा रक्लूँगा। मेरी कृतज्ञता-को स्वीकार कीजिये।'

—आचार्य प० श्रीमहावीरप्रसादजी द्विवेदी

पता-गीताप्रेस, गोरखपुर

[ 3 ] \*

कीर्तनीयः सदा हरिः

3602

[सचित्र]

# श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली (खण्ड १)

( तेसक-श्रीप्रमुदत्तजी ब्रह्मचारी )



श्रीचैतन्यदेवकी इतनी बढी सविस्तर जीवनी अभीतक हिन्दोमें कहीं नहीं छपी। मगवान् और उनके मक्तोंके गुणगानसे भरी हुई इस जीवनीको पदकर सभी सजन काम उठानें। इस-की भाषा सुन्दर है। छपाई उत्तम है। वर्णन सरस है। श्रीचैतन्यदेवकी कीका ऑके विषयमें तो कहना ही क्या ! जिन्होंने एक बार भी थोड़ी सुनी हैं, उनका चित्त ही जानवा है।

सम्पूर्ण पुस्तक पाँच खण्डोंमें समाप्त होगी। पहला खण्ड तैयार है। इस खण्डमें ३८ अध्याय और ४० विषय हैं, सुन्दर ६ रंगीन चित्र हैं। पृष्ठ-संख्या ३६०, एण्टिक कागज, बढ़िया छपाई, मूल्य ॥।८) मान्न सजिब्द १८)

## खण्ड २

दूसरा खण्ड भी छप रहा है। इन्हें पदकर काम बठानेकी प्रार्थना है। पता--गीताप्रेस, गोरखपुर





्रा इंग्लिन इंग्लिन इंग्लिन

12°